भारतीय सम्पूर्ण प्रभ्रत्व सम्पन्न

लोकतन्त्रात्मक जनराज्य

त्रथम राष्ट्रपति

श्री हाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी

की सेवा में

ञ्चार्य जगत की ञ्रोर से

सादर समर्पित

जनतन्त्र समारम्भ दिवस २६ जनवरी, १६४०

इन्द्र विद्यायाचस्पति प्रधान--

सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा

# विषय सूची

श्रादर्श राष्ट्र यात्र रहा हे सावत...

राज्य प्रवन्ध

| राज रहा व नावन-      |      | राजनात                           | ફેહ        |
|----------------------|------|----------------------------------|------------|
| भूमिका               | I-1V | विदश नीति                        | 44         |
| महिप ने ऋहा था       | 4-H  | युद्धनीति                        | /3         |
| रा धम                | 8    | मि- 1                            | 8=         |
| चीन सभायें           | t    | मित्र के लच्चण                   | 34         |
| श्रादर्श भजातन्त्र   | ą    | दिनचर्ष्या                       | 10         |
| राष्ट्रपति का निपाचन | 8    | कर लेने का प्रकार                | 16         |
| राष्ट्रपति के गुण    | ٤    | न्याय                            | 25         |
| दर्ड का महरून        | હ    | -साची                            | ४६         |
| मुरय राज्याधिकारी    | ₹0   | दरङ व्यवस्था                     | Ęą         |
| <b>व्यवस्था</b>      | 98   | सस्कृत में राजनीति               | <b>G</b> 2 |
| राजसभासटों के गुए    | 52   | भारतीय स्वतन्त्रता               |            |
| मन्त्रियों के गुख    | . \$ | को <sup>%</sup> ार्थ समाज की देन | હરૂ        |
| राजदूत               | 38   | श्रार्यसमाज श्रीर राज-           |            |
| कार्य विभाजन         | 20   | नीति                             | 30         |
| राजकोप               |      | स्वामी दयानन्द और                |            |
| स्राप्रधर्म          | =3   | रियासर्ते                        | 42         |

२७ विषयासुक्रमशिका

37

### विषयानुक्रमिशाका

ऋसित ७ गोरहा—ज ष्यधर्ववेद २, ४ ग्रामाधिपति ३२ चकवर्ती राज्य ७२ श्रमात्य २० जहाज ७० श्रर्थसंप्रह ३० त्राकर ५० जिला ३२ श्चाग्तेयास्त्र ४ जुआ १४, ४४ श्रार्यसमाज ७३, ७४, 🕫 डाकू ३१, ३३, ३३ श्रार्थावत्त ७६, ७८ तहमील ३१, ३२ तिलक, लोकमान्य ७३ इन्द्र ६ तीन संभायें २ ऋग्वेद ४,११,१२ ऋण ४४ थाना ३१, ३२ एकतन्त्र का निर्वेध ३, १७, १८ दरह ७, ८, ६, १०, ३० से हानि ३,४ , की कठोरता ६४, ६६, ६६ ,, न्यवस्था ३३, ६३-६६ सफता-ख कर ३४, ३४ ,, के स्थान, ६२ , की दर ४१ "धन ६३ कवायद ४० "धिक् ६३ कांत्रेस ७३ वध ६३ वाक--६३ काम, १४, १४, १६ किसान ४१ दाम ३० कुवेर ६ दुर्ग २१ कोष २२,४० दृत-देशो राजदूत कोघ १४, १४, १६ देशाचार ४४ चत्रिय का धर्म २३, २४, २५ देशान्तर ५० गुरुक्त २३ द्वीपान्तर ७०

धर्मा—४४, ४६ धर्मार्थ सभा २, १२ , , , के सदस्य ४, १२ नाच १४ निन्नेप ४४ नौरोजी. दादा भाई ७४ न्याय ४२-४६ न्यायावीश १०, ३२ पटवारी ३१ परिषद् ११, १२ " के सदस्य १२ ,, ज्यबरा ११ ,, दशावरा 🔅 प्रोहित २२ प्रजा ३,४१ प्रजातन्त्रं ३ प्रधान १० फुट—ख वन्दियों से व्यवहार २६,४= यहपत्त—--१= बहु विवाह ७१ बाल विवाह ७१ अहाचर्य २२, २३, ७१ वैरिस्टर ४६ भेद ३० मंत्री १६, १७, १८

मन्समृति १, ६, ७, = १०-१४

₹**६, १७, १६–**२४, २७• ₹€. ₹४-₹€. ४₹-४४ महा भारत ५२ ७२ महाराजसभा ३२ मादक द्रव्य १४ मार्ग ४४, ४४ भित्र ४२, ४३, ४६, ४० यजर्बेद ४. ११, १२ यथा राजा तथा प्रजा ७१ यम ६ यान ४,४४ युद्ध ४३-४= , में किनसे न लड़े २४ ., ,, दिवंगत के परिवार के प्रति कर्त्तव्य २७ ,, वन्दियों से वर्ताव २६ योगचम ३४, ४८ राजदूत १६, २१ राजनीति ३७-४१, ४३, ६६,७६ राजपुरुप ३, २३, ४२ को दरह ३३, ६६ राजसभा १४, २६, ३२ के सभासदों की 99 श्रनुमति ३७ के गुरा १३, १४ टोष १४, १४,१६ ( ₹ )

राताका निर्वाचन ४ की दिनचर्या ३६, ५० ,, स्वेन्छाचरिता का निषेत्र ३७, ४० के क्रतेब्य १८, २१, २२, २३, २६, २७-३४ ,, गुरा ४, ६, ७, १४ ,, दोष १४, १४, १६ का दरह ६८ राजाय सभा २, १२ के सदस्य ४, १२ राज्याधिकारी १० राज्यप्रबन्ध २७-३४ राष्ट्रभाषा रियामनें वादी ३३, ४६ ,, पति ३३, ४६ वायु ६, ७ विमह १⊏,३६ विद्यार्व्यसमा २,१२ ू ,, के सदस्य ४, १२ विदेश नीति ४१, ४० बिवेशी राज्य चिदुर प्रजागर ७२ विनय २१, ४३ विभागों का बटवारा २० विवाद ४४ विषयासक्ति ७१ व्यभिचारी को दश्ह ६८ व्यवस्था ३, ११, १२ व्यसन १४, १४ व्यायामशाला ५०

ब्युह ४४, ४६, ४७ वैद्यालय ४० शतपथ ३, शत्र ४२.४३, ४४ गाँग्वञ्यवहार ४४ शिल्पी २२, ४१ शिकार १४ शुक्रनीति ४२ सम्बत्त ७० , सचिव १७ सन्धि १⊏, २१, ३६ ,, पत्र ४ं≃ सनातन धर्म ४४ ट्रै सभापति ३, ४, ४, ६, १४ सभेश राजा ६ सम्मति ५ मिनिति २ माही ४६ ६० को दण्ड ६१-६३ साम ३० मामवेद ११, १२ सार्वभौम चक्रवर्ती महासभा ३२ साहसिक पुरुष ६६ "को दरह ६६ सूर्य '६, ७ सेना १०, ४०, ४१, ४४ सेनापति १०, ४०, ४६ सोम ७ स्वर् ज्य ७३, ७४

हेदराबाद ==

### प्रारम्भिक निवेदन

१न५७ की श्रसप्त जानित के परचात् जब भारत पर श्रमंत्रों की मत्ता श्रपनी उन्चतम मीमा पर पहुच गई थी, श्रीर पट्टे लिग्ने उन्नतिशील भारतयासी भी श्रपनी महत्त्वाकांचा के विभानों पर बैठरर सरकारी नौकरी श्रीर श्रीपनिवेशिक स्वराज्य से श्रविक उच्चे नहीं वा सकतं थे तव जिस महापुरुष ने पूर्ण रवराज्य पा रवन्य देखा था, वह महर्षि दथानन्द था। महर्षि ने श्रपने प्रसिद्ध प्रन्य सहर्षार्थ प्रकाश में लिखा था—

''श्रायांत्रते हैं भी श्रायां वा श्रास्यह स्ततन्त्र, स्वाधीन, निर्माष राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विवेशियों के पादाकान्य हो रहा है। बुछ थोडे शाजा स्ततन्त्र है। दिन जब श्राता है यब देरातासियों को श्रानेक प्रकार का हु;स्त्र मोगना पडता है। कोड़े कितना हो कर परन्तु जो क्यदेशी राज्य होता है, यह सर्वीपिर उत्तम होता है भ्राया मन, मतान्तर के श्राप्तह रहित युपने और पराये का पृष्पात ग्रान्य प्रजापर विता माता के ममान कृषा, न्याय, श्रीर द्या के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण मुखदायक नहीं है।" (जम ससुरुकास)

इससे व्याधक स्त्रष्ट शब्दों में पूर्ण स्त्रराज्य का समर्थन नहीं किया जा समता। पूर्ण स्वराज्यके मृत सिद्धान्तों की रूप रेखा भी महिष दयानन्द ने खब से लगभग एक शताब्दी पूर्व सत्यार्थ प्रशाश में लिख दी थी। राज्य सत्ता किस के हाथ में हो इस विषय में महिष् ने लिखा था—

''युक्त यो स्वतन्त्र राज्य का श्रविकार न होना चाहिये। किन्तु राजा जो समापति हो नदाधीन समा, समाधीन राजा, राजा श्रीर समा प्रजा के शाधीन श्रीर प्रजा राजसमा के शाधीनगडे 1''( ६ समुक्लास )

इस वाक्य या अभिप्राय स्पष्ट है। सभापति ही राजा समक्षा जाय।राजा मभा वा सभापतित्व करता हुआ भी सभा के आधीन रहे, और राजा और सभा वीनो अपने को

प्रजा के वणवर्ती सममे ।
जिस युग में नन शिक्षा प्राप्त भारतवासी विवेशी वेशभूपा और चालडाल पर मीहित होकर नक्ती अर्थ ज वनने में
अपना आहे भाग्य सममते थे, उसी ग्रुग में महर्षि ने लिसा था,
"देखी कुछ सी वर्ग में ऊपर इस देश में आवे योरपियनों शो हुये और

पहनते ये, परन्तु उन्हों ने अपने देश का चाल चलन नहीं होडा थार तुम में से बहुत में लोगों ने उनका बजुकरण वर लिया, इसी से तुम निवृद्धि और वे बृद्धिमान् उहारते हैं। अजुबरण करना किमी बृद्धिमान् का काम नहीं।" ( ५९ वा सञ्चन्तात") जिस समय सत्यार्व प्रकाश लिएना गया उस समय देश की

श्राञ्ज तक ये लोग मोटे क्पडे श्रादि पहिनते हैं, जैसा कि स्पदेग में

जिस समय सत्यार्वे प्रकाश लिया गया उस समय देश की राजनीति में स्वराज्य या स्वदेशी राज्य जैसे शब्दों का प्रवेश भी नहीं हुआ था। 'मारत विदेशियों' के पञ्जे से खुट कर पूर्ण रनतन्त्र हो सकता हैं यह स्त्रप्त महर्षि वयानन्द्र ने तथ नेसाथा जब भारतवासियों की महत्वाकाचाओं की पराकाण्डा हाईकोर्ट की जबी थी। साथ ही महषि ने एकसत्तात्मक राज्य की नल्पना का नाश करके स्नराज्य की, प्रजा, सभा, और सभापति ये तीन इकाइया प्रतिपादित की।

हत्रराज्य भी स्थिता के लिये स्तरेद्या भाषा, श्राचार, व्यवहार, श्रीर नष्टिकोख की श्रानवार्यना पर महर्षि ने जो वल दिया वह न्यानहारिक गान्धीवाद का पूर्व रूप था।

महर्षि दयानन्द ने ऋपने मन्थों में क्यल राजनीति के मौलिक सिद्धान्तों की व्याग्या करके ही सन्तोष नहीं किया। भारत के प्राचीन प्रन्थों के श्राघार पर उन्होंने न्यावहारिक राजनीति का भी विस्तार से प्रतिपादन किया है। यह प्रतिपादन इतना व्यापक श्रीर उपयोगी है कि प्रत्येक शासक की उसका श्रध्ययन करना चाहिये श्रोर श्रावश्यकतानुसार उससे लाभ एठाना चाहिये। महपि दयानन्द अभेजी नहीं जानते थे, जो इन्द्र कहा या लिया यह उनकी श्रम्तर्राष्ट्र का परिणाम था. श्रीर यह बात श्रमदिश्व है कि श्रन्तह हि से उद्भुत विचार मनुष्य के सब से उत्तम मार्गदर्श्वर होते हैं। हम लोगों का विश्वाम है कि महर्षि दयानन्द ने भारतीय बाडमय के श्राधाः पर अपनी अन्तर्देष्टि से राजनीति के जो मूल, श्रीर न्यावहारिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं केवल भारत के ही नहीं अन्य देशों के शामन क्रांत्रों को भी उनके मनन से लाभ

( IV )

पहचेगा, इस भावना से सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा

रन में सहायता देगी।

की श्रोर से महर्षि के मुख्य प्रन्य सत्यार्थ प्रकाश का राजनीति

सम्बन्धी छठा समुल्बास कुछ परिशिष्ठों के साथ स्वतन्त्र

भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डान्टर राजेन्द्र प्रसाद जी का सेवा में समिपत किया जा रहा है। सभा को चिश्यास है कि उसकी यह भेंट राष्ट्रपति को उनके कठिन और गमीर क्रीब्य के पालन

निवेदक इन्द्र निद्यावादस्पति प्रधान सार्वदेशिक आर्रजितिनिध सभा दिल्ली।

महार्षि

7

977\_\_\_

हमारा छादि देश—

इस ( प्रार्थावर्त ) से पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं या और न कोई आर्थों के पूर्व इस देश में वसते थे। आर्थ लोग सृष्टि के आर्दि में कुछ काल के परचात् तित्वत से सीधे इसी देश में प्राकर बसे थे। किसी संस्कृत प्रन्थ या इतिहास में नहीं लिया कि अर्थ लोग ईरानसे आये और यहां के जङ्गलियों से लड़ कर, जय पाकर, निकाल इस देश के राजा हुए। पुन: यिदेशियों का लेख कैसे माननीय हो सकता है।

सर्वोत्तम देश--

यह आर्थावर्ष देश ऐसा है कि जिसके मध्या भूगोल में इसरा देश नहीं है। आर्थावर्ष देश ही सच्चा पारस मणि हैं फि जिसकी लोहे रूपी विदेशी इसे ही सुवर्ण अर्थान धनाह्य हो जाते हैं।

स्वदेश ग्रेम-

जिस देश के पदार्थों से खपना शरीर बना, श्रव भी पालन होता है खौर खागे होगा उसकी उन्नति तन मन धन से सब न्ये किया की में में

#### स्वगज्य का महत्व—

कोई कितना ही रहे परन्तु जो स्ववंशीय राज्य होता है वह सर्वोपिर उनम होता है। अथवा मतमतान्तर के आमह रहित अपने और पराये का पच्चपात शृज्य, प्रजा पर माता पिता के समान उपा, न्याय और दया के साथ भी विवेशी राज्य पूर्ण सुग्रवायक नहीं हो सकता।

#### स्वराज्य की घाषणा-

श्रन्य देशवासी राजा हमारे देश में न हों तथा हम लोग पराधीन न रहे।

### दुरमें का कारण निदेशी राज्य-

जन से बिदेशो इस देश में आहर राज्यधिकारी हुए हैं. तन से नमश आयों के हुन्य की बढती होती जाती है।

### विदेशी राज्य का कारण-

जन श्रापम में आई आई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी श्रापर पच वन बैठता है। विदेशियों के श्रायांवर्त में राज्य होने के मारण श्रापस की फूट मतभेट श्राटि हैं।

#### एकता का माधन--

मय उन्नीतयों वा बेन्द्रश्यान ऐस्य है। जहां भाषा, भाव श्रीर भावना में एक्ता श्राज्ञय वहर सागर में नदियों दी भाति सारे मुख एक एक करके प्रदेश करने लग जाते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, प्रथर ने शिक्षा, श्रत्तमा न्यवहार या विरोध झूटना श्रति दुरकर है। विना इसके झूटे परस्पर का पूरा उप-कार श्रीर श्रीभशाय सिद्ध होना कठिन हैं। बन तक एक मत, एक हानि लास, एक सुरा दु:श्र परस्पर न मानें तव तक एकनित होना कठिन है।

राज्य का नाश-परमात्मा की सृष्टि में विभिमानी, वन्यायकारी और व्यक्ति-

द्वान् लोगों का राज्य यहुत दिन तक नहीं रहता।

विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से हानि-

जब परदेशी देश में ज्यापार करें' तो बिना दारित्रथ और दु:ख के दूसरा कुळ भी नहीं हो सकता !

स्वदेशी का प्रयोग— अपने ही देश के बस्तु वेप को अपनाने में शोभा है।

अपन हा दरा के चला वेप का अपनात न रामा है। देखों ! यूरोपियन बान्य देशस्य मनुष्यों का भी इतना मान नहीं करते जितना अपने देश के बने जूते का । अपने देश वालों को द्यापार में सहायता देते हैं ।

देश देशान्तर में व्यापार---विना देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में व्यापार किये

स्वदेश की उन्मति नहीं होसकती।

स्वदश का उन्नात नहा हासकता । घिदेश यात्रा-— जव हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशान्तर और

द्वीप श्रीपान्तर - ने सें क्षण भी दीप न्शी नर ।। दीप ने पाप-न

करने में लगते हैं। धर्म हमारे आत्मा और वर्तव्य के साथ है। किसान खीर मजदुर—

राजाओं के राजा किसान श्रादि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रच्चक है। जा राजा (कर के रूप में ) घन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान श्रादि राने पीन और घन से रहित होकर दुःखन पावें।

राजा या राष्ट्रपति कैसा हो---

जो सब राजसभासदों में सर्वोत्तम गुर्य की स्वभाग युन्त महान पुरुव हो और सबके आखवत थ्रिय, पत्तपात रहित, दुटों को सस्त करने वाला और शोध वेशवर्यकर्ता हो उसी को राजा या समापति (राष्ट्रपति) करो।

निर्वाचित राजा—

है प्रजाजनी ! तुम सम्मति करके सर्वेत्र पत्तपात रहित, पूर्षे विद्यागुक्त, समके मित्र, सभापति राजा को सर्वाधीश मानकर सम भूगोत्त रात्र रहित करो ।

एकतत्र (Dictatorship )का निपेध-

प्रजा को सदा इस बात का ध्यान राज्ञा चाहिये पि उनके देश का शासन किसी सभा के व्यक्षीन हो न कि किसी एक ज्यक्ति के। राज्य के लिये एक को राजा नभी न भानना चाहिये क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं वहा सत्र प्रजा हु सी खौर उसके उत्तम पदार्थों का व्यभाव हो आता है। विशेष सहाय के निना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन होजाता है। जब ऐसा है तो महान् राजकार्य एक से कैसे होसकता है। इस लिये एक को राजा श्रीर एक की दुद्धि पर राज्य के वार्य का निभर परना वहत ही वरा कार्य है। प्रजाधीन राजा---

प्रजा की सम्धारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष कभी न चलें। जो प्रजासे स्वतन्त्र स्वाबीन राजवर्ग रहेती राज्यं में प्रदेश करके प्रजाका नाश किया करें। जिस्सी लये ष्प्रवेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है श्रर्थात यह राजा प्रजा को साथे जाता है। जैसे सिंह य मासा-हारी हृष्टपुष्ट पश को मारकर गा केते हैं वैसे स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है।

समाधीन राजा---

राजा ऋपने मन से एक भी कार्यन करेजब तक सभा सर्दों की ऋतुमति न हो। न्यून से न्यून दश विद्वानीं ऋथवा यहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करें उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई न करे।

यादर्श प्रजातन्त्र---

राजा जो समापति हे तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा श्रीर सभा प्रजा के श्राधीन श्रीर प्रजा राजसमा के अधीन रहे। को प्रजा न हो तो राजा फिसका ? राजा न हो तो प्रजा रिसकी कहावे ? टोनों अपने अपने काम में स्वत्तर और प्रतियुक्त मिले हए काम में परतन्त्र रहें।

#### मन्त्रिमएडल--

स्वराज्य स्त्रदेश में उत्पन्न, विद्वान्, शुर्खार, जिनका लच्य श्वर्थात् विचार कभी निष्फल न हो और कुलीन, श्रन्छं प्रकार परीक्षित, उत्तम धार्मिक चतुर मत्री हों।

#### राजसभा के सदस्य-

यिट एक अरेला सब वेदों का जानने वाला हिओं में श्रेष्ठ सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म हे क्योंकि श्रज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोडों मिलके जो व्यवस्था करें उसको कथा नहीं मानना चाहिये, इसलिए तीनों स्थान तियासमा, धर्मसभा स्थीर राजसभा में मूर्तों को कभी भरती न करे किन्तु सटा विद्वान श्रीर धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें।

### कार्यविभाजन---

जो पुरुष जिस कार्य के योग्य हो उसे वही करने का स्रधिकार देना चाहिए।

#### विदेश नीति-

जो गर्मिक गजा हो उससे कभी विरोध न करे रिन्तु इससे सदा मेल रक्ये श्रीर जो हुए हो उसके जीतने थे लिए प्रयत्न करें। जीतकर उसके साथ प्रतिक्षादि लिखा लेवे श्रीर जो उचित सममें तो उसी वे वशस्य किसी धार्मिक पुरुष को राजा करते श्रीर उससे लिया ले कि तुन्हें जैसी धर्ममुक राजनीति है उसके श्रमुसार चलके न्याय से प्रजाका पासन करना होगा श्रीर ऐसे पुरुष वहां रक्को कि जिससे पुनः उपद्रव न हो।

### शत्रु के बन्दियों से व्यवहार---

जब राज्य श्रम्छ प्रकार जम जाये और पुन शुद्ध की श्राहारा न रहे तो उनको सरकार पूर्वक छोड़ कर श्रपने २ घर या देश को भेज टेवें।

### राष्ट्र सब---

तत्त्व भामाविषति ( विभिन्न राष्ट्रपति ) सार्वभीम चन्नवर्ती महाराजसभा ( श्वन्तार्राष्ट्रय सच ) में सब भूगोल का वर्तमान जनावा करें।

#### मत्याग्रह---

सत्य के लिए जेल जाना कोई लजा की वात नहीं। जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल का उन्नीत सदा किया करे। इस काम मैं चाहे क्तिना ही दाकण दु:य हो, चाहे प्राण् भी भले ही जावें परन्त इस मनुष्यरूप धर्म से विचलित कभी न होवे।

यदि लोग मेरी अगुलिया भी जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं। सत्योपदेश में श्रवस्य करू गा।

#### यथायोग्य व्यवहार—

सवसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार; यथायोग्य वर्तना चाहिए।

### सवकी उन्नति—

प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न होना चाहिए। किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समफनी चाहिए।

### राष्ट्रभाषा---

एक भाषा और एक लच्य बनाये विना भारत का पूर्ण हित होना दुष्कर है।

### गोरचा--

गवादि पशु श्रीर कृष्यादि कार्यों की रत्ता श्रीर इदि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। राजा प्रजा से कर लेवा है कि उनकी रत्ता करें न कि उनका नारा किया करें।

### भारतीय रियासर्ते—

में चाहता हूँ कि देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार करें। अपने राज्य में धर्म, भाषा और भानों में एकता पैदा करें।

#### राज्य की भावना....

सत्य न्याय की अवृत्ति करावे ।

राजा यह समकें कि "वर्ष प्रजापतेः प्रजा अभूम" अर्थाः इस सन प्रजापति अर्थात् परमेरार का प्रजा हैं और परमात्मा इमारा राजा । इस उसके भृत्यवत्त हैं। वह कृषा करके अपनी तृष्टि में इसमो राज्याधिकारी करें और इसारे हाथ से अपने दग्ड---

दरह ऐसा हो जिससे डर कर लोग बुरे बाम करने से

संस्कृत में पूर्ण राजनीति-

मंकृत विद्या से ली है।

श्रलग रहें। जो जितना वड़ा हो उतना ही कड़ा दरह उसे मिले

माधारण मनुष्य से राजा की सहस्रमुखा दण्ड होना चाहिए

श्रीर मन्त्री को श्राठ सौ गुणा।

यथा राजा तथा प्रजा---

इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती हैं। इसलिए राजा और राजपुरुषों को श्रवि उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्ध कर सबके मधार का रहान्त वर्ने ।

जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब

## श्रादशं राष्ट्र

या त्रक्षम् त्राक्षणो त्रक्षत्रचेसी जायताम् या राष्ट्रो नाजन्यः शृर् इष्ट्योऽतिच्याधी महास्थो जायतां दोग्धी धेनुर्वोद्धानङ्गानाञ्चः सप्तिः पुरन्धियोंग जिप्णू रथेप्ठाः सभेयो युवास्य यज्ञमानस्य बीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न श्रोपध्यः पट्यन्तां योगलेमो नः कल्पताम् ॥ ——देद

हमारे इस राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान के तेज और श्लोज से सम्पन्न श्रावाण हों, रास्त्रास्त्र के संचालन में निपुण राष्ट्रश्लों को जीतने वाले शूरवीर महारथी चित्रय हों। दुषान गौश्लों की भरमार हो, अश्वादि पश्ल आरवाही और तीश गति वाले हों। यहां की स्त्रियां बुद्धिमती तथा अवन्थ में छुशल हों। रथारोही जयशील हों, यजमानों की मन्तान जवान, वीर तथा सभागर्थी में छुशल हो। जब २ हम चाहें तब २ वर्षा हुआ करे। हमारी कृषि तथा अन्य वनस्पति यथासमय फलपुष्प वाली हों। हमारा योगन्नेम सदा बना रहे॥

### राष्ट्र रचा के साधन

सत्यं बृहदतपुत्रं दीचा तपो श्रक्ष यज्ञः पृथिवीं धारयन्ते । सा नो भूतस्य भन्यस्य पत्न्युक् लोकं पृथिवी नः कृषोतुः।--वेद सत्य, महत्त्वाकांचा, ऋत, तेबिर्ज्ञता, दीचा, तप, श्रक्ष तथा यज्ञ राष्ट्र को धारण करते हैं । हमारे मृत, वर्ष मान

तथा यज्ञ राष्ट्र को धारण करते हैं । हमारे मूत, वर्तमान तथा मिषप्यत् का रचक हमारी मातुभूमि हमारे लिये विशत्रुठ स्थान तथा प्रकारा की व्यवस्था करे ।

# राज धर्म

राजधर्मान् प्रवच्यामि ययाष्ट्रची भवेन्त्रपः। संभवरच यथा तस्य मिद्धिरच परमा यथा ॥१॥

ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं चित्रयेख ययायिषि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्त व्यं परिरत्तखम् ॥२॥ [ सनु० ७ । १ । २ ] श्रव ममुजी महाराज श्रवियों से कहते हैं कि चारों वर्षा श्रीर चारों श्राशमों के व्यवहार कथन के परचान् राजधमों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये श्रीर जेसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होने उसको स्वय प्रकार कहते हैं॥ १॥

कि जैसा परम चिद्वान् शाहण् होता है वैसा चिद्वान् सुशित्तित होकर त्रित्रय को योग्य है कि इस सब राज्य की न्ह्यां न्याय से यथायत् करें।। २ ॥ उसका प्रकार यह है—

### तीन सभार्ये

त्रीणि राजाना विदये पुरुषि परि विश्वानि भूपथः सदांसि ॥ ऋ० मं० ३ । द्व० ३८ । मं० ६ ॥

ईशवर वपदेश करता है कि (राजाना) राजा श्रीर प्रजा के
पुरुष मिलके (विदये) मुख प्राप्ति श्रीर विज्ञान यृद्धिकारक
राजा प्रजा के सम्बन्धम्य व्यवहार में (त्रीतिए सदांसि) तीन
सभा प्रार्थान विद्यार्थ्यसभा, धर्मार्थसभा, राजार्थसभा नियत
करके (पुरुष्ण) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समय प्रजासम्बन्धी
मनुष्यादि आणियों को (परिभूष्यः) सब श्रोर से विद्या
स्वादन्य धर्म सुरिक्ता श्रीर धनादि से श्रवंकृत करें।

तं समा च समितिश्व सेना च॥१॥ अधर्वे का०१५। अनु०२। व०६। मं०२॥ सम्य समां मे पाहियेच सम्याः समासदः ॥२॥ अथर्वे का०१६। अनु०७। व०५५। मं०६॥

(तम्) उस राजवर्भ को (सभा च) तीनों सभा (सिम-तिरच) संप्रामादि की ज्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालर्न करें ॥ १॥ सभासद् और राजा को योग्य हैं कि राजा सब समासंदों की ऋाज्ञा देवे कि हैं (सम्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् तू (में) मेरी (समाम्) सभा की धर्मयुक राजधर्भ 3

ञ्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च ) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभामदः) सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥२॥

### **थादर्श प्रजातन्त्र**ं

इसका ऋभिपाय यह है कि एक को स्वतन्त्र शब्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के ऋाधीन और प्रजा राजसभा के धार्ध न रहे, यदि ऐसा न करोगे तो:—

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राप्ट्री विशं घातुकः । विश-मेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विश्वमत्ति न प्रष्टं पश्च मन्यत इति ॥ शत० कां० १३ । प्र०२ । ब्रा०३ । [ফাঁ০৬|⊏]

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विश्याहरित ) राज्य में प्रयेश करके प्रजा का नाश किया करें, जिस लिये श्रकेला राजा श्वाधीन वा उम्मत्त होके (राष्ट्री विशं धातुक:) प्रजा का नाशक होता है अर्थात (विशमेच राष्ट्रा-याद्यां करोति ) यह राजा प्रजा को गाये जाता (श्रत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाध न न करना चाहिये, जैसे निंह वा मांसाहारी हृष्टपुष्ट पशु को मार कर या ूलेते हें वैसे (राष्ट्री विशर्मात्त) स्वतन्त्र राजा त्रजा का नाश करता हैं अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान को लट लट्ट अन्याय से दरह लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये:—

इन्द्रो अपाति न परा जयाता अधिराजो राजधु राजयाते । चर्क्करप ईड्यो वन्द्यथीपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ अधर्य० कां० ६ । १० । ६८ । १॥

हे मनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्ना शत्रुकों को (जयाति) जीत सके (न

पराजवातें ) जो शत्रू कों से पराजित न हो ( राजस्र ) राजाकों में ( क्रांधराजः ) सर्वोपिर विराजमान ( राजवाते ) प्रकारमान हो ( वर्कृ त्यः ) सभाषित होने को करवन्त योग्य (ईड्डा:) प्रशं-सनीय गुर्ण कमें स्वभावयुक्त ( बन्दाः ) सरकरणीय (चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) सवका माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापित राजा करे।

# राष्ट्रपति का निर्वाचन

इमन्देवा असपरनथं सुवध्वं महते चत्राय महते न्वैन्त्र्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥

रुपैण्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यज्ज० श्व० ६ । मं० ४० ॥

हे ( देवाः ) विद्वानो राज्यजाजनो तुम ( इमम् ) इस प्रकार छे पुरुप को (महते स्रवाय) बड़े चक्रवर्ति राज्य (महते ज्यैष्ट्याय राजधर्म 🙎

सन से बड़े होने (महते जानराज्याय) बड़े र विद्वानों से युक्त राज्य पालने श्रौर (इन्ट्रस्थेन्ट्रियाय) परम ऐरवर्य युक्त राज्य श्रौर धनके पालने के लिये (श्रसपत्र ॅसुउध्यम्) सम्मति करके सर्यंत्र पद्मपात रहित पूर्ण विद्या विनवयुक्त सम के मिन सभापति राजाको सर्वाधीश मानके सब भूगील शत्रु-रहित परो श्रौर—

स्यिरा वः मन्त्वायुधा पराणुदे वीड् वत प्रतिष्केमे । युस्माकमस्तु तिविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ऋ० मं० १। छ० ३६ । मं० २॥

ईरवर उपदेश करता हैं कि है राजपुरुषों। (व:) तुन्हारें (आयुषा) आग्नेवादि अपन और शतक्ती अर्थात् तोप भुगुएडी अर्थात चन्द्रक धतुष वाण वलवार आदि शहर शतुओं के (पराणुढे) पराजय करते (वत प्रतिष्ठभे) और रोकने के लिये (बीह / प्रशिक्त और (खिरा) हट (सन्तु )हों (युष्माकम्) और तुम्हारी (विवर्ष) सेना (पतीयसी) प्रशसनीय (अर्खु) होंगे कि जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् वज तक मतुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बद्ना रहता है और जब दुष्टाचारिहोंते हैं तव नष्ट अप्र हो जाता है। महाविद्वानों को विशासभाऽधिकारी, धार्मिक रहतें को विद्यानों को धर्मसभाऽधिकारी, धार्मिक रहतें को विद्यानों को धर्मसभाऽधिकारी, धार्मिक रहनों को

राजसभा के समासद् श्रौर जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म समायपुक्त महान् पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रनार से उन्नति करें। ठीन समाश्रों की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के श्राधीन सब होग वतें सबके हितकारक कामों में सम्मति करें सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और वर्मयुक्त कामों में श्रथीन् जो २ निजके काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें। पुन उस ममापति के गुण कैसे होने चाहियें:—

### राष्ट्रपति के गुण इन्द्राऽनिलयमार्काणाममेश्च वरुषस्य च ।

चन्द्रविचे शयोरचैव मात्रा निहु स्य शाश्वतीः ॥१॥
तपत्यादिस्यवच्यैप चन् पि च मनोति च ।
न चैने भुवि शक्नोति करिचदप्यभिवीचितुम् ॥२॥
सोऽग्निर्भवति वापुरच सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।
स क्रवेरः स वरुषः स महेन्द्रः प्रमावतः ॥३॥

मतु० [ ण ॥ ४ । ६ । ण ] बहसभेश राजा इन्द्र अर्थान् विद्युत् के समान शीव्र ऐरवर्थ-

रुर्सा पायु के समान सबके प्राणवन् प्रिय श्रीर हृदय की बात जानने हारा, यम पज्ञपातरहित न्यायाघीश के समान वर्चने-थाला, सूर्व्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक छन्धकार खर्यात खरिया कन्याय वा निरोधक, खनिन के समान दुष्टोंको भरम परने हारा, वरुख खर्यात् वाँधने वाले के सम्या दुष्टों को खनेक प्रकार से वाधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को खानन्दराता, धनाध्यत्त के समान कोशों का पूर्ण करने वाला समायति होते ॥ १॥

w

ज़ो सूर्य उन् प्रवापो सबके बाहर और भीवर भनों को अपने रोज में तपाने हारा जिसको प्रथिषी में कड़ी रृष्टि से टेखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ ? ॥

ं श्रीर जो श्रपने प्रभाव से श्रानि, वायु, सूर्य्य, सोस, धर्मे प्रमाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता, वडे ऐरवर्यवाला होवे वडी सभाष्यत्त सभेरा होने के वोग्य होवे ॥ ३॥ सन्या राजा कौन है.—

### दगड का महत्त्व

स राजा पुरयो दखडः स नेता शासिता च सः ।
चतुर्धामाश्रमाणां च धर्मस्य श्रतिभूः स्मृतः ॥१॥
दणडः शास्ति श्रजाः सर्गे दणड एथाभिरचति ।
दणडः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मे विदुर्धु धाः ॥२॥
समीच्य स धृतः सम्यक् सर्वा स्त्रपति श्रजाः ।
असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति मर्स्तुः ॥ ३ ॥

= दुष्येयुः सर्ववर्णारच भिद्योरन्सर्वसेतवः। सर्वलोकत्रकोपरच भवेद्दण्डस्य विश्रमात् ॥ ४ ॥ यत्र स्यामो लोहिताची दग्रहरचरति पापहा । प्रजास्तत्र न ग्रह्मन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥ तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीच्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६॥ तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवद्धते । कामात्मा विषमः चुद्रो दरुडेनैव निद्दन्यते ॥ ७ ॥ दछडो हि छुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभि:। धर्माडिचलितं हन्ति नृषमेव सबान्धवम् ॥ = ॥ सोऽसहायेन मृढेन लुब्धेनाकृतवृद्धिना ।

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिखा । प्रणेतः शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १०॥ मनु० पा १७-१६। २४-२८। ३०। ३१।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥

जो दढ है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता श्रीर सवका शासनकर्त्ता. वही चार वर्ण और चार आश्रमीके धर्मका प्रतिभू श्रर्थात् जामिन है।। १॥ वही राजाका शासनकर्त्वा सत्र प्रजाका रत्तक सीते हुए प्रजास्य मनुष्योंमे जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग टडहीको धर्म वहते हैं॥ २॥

जो दह श्रन्छे प्रकार विचारसे धारण किया जाय तो यह सब प्रजाको श्रातन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया जाय तो सन श्रोरसे राजाका विनाश कर देता है ॥ ३ ॥

विता टडके सन वर्ण दूषित और सब मर्यादा क्षिन्न भिन्न होतायें। टडके यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप होतायें। ४॥

जहा कृष्णवर्षः श्वतनेत्र अयङ्क्षर पुरुषके समान पार्योका नारा फरनेदारा व्यव विचरता है वहा प्रजा मोहको प्राप्त न होके व्यानन्दित होती है परन्तु जो दहका चलानेवाला पचपात रहित विद्वान हो तो ॥ ४ ॥

जो उस टडका चलानेवाला सत्यवाटी विचारके करनेहारा बुद्धिमान धर्म ऋर्थ श्रीर कामकी सिद्धि करनेमे पहित राजा है उसीको उस रुडका चलानेहारा विद्वान लोग यहते हैं॥ ६॥

जो दंड के अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और कामकी सिद्धिको बढाता है और जो विषयम लम्पट, टेडा, ईर्प्या करनेहारा चंद्र नीचमुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दडसे ही मारा जाता है॥ ७॥

जब टड वडा तेजोसय है उसको श्रविद्वान् श्रधर्मात्मा

थारण नहीं कर सकता तब यह इंड धर्मसे रहित कुटुम्बसहित -राजा ही का नारा कर देता है ॥ ८ ॥

क्योंकि जो खाप्त पुरुषोंके सहाय, विचा, सुशिलासे रहित, विषयोंमें खासक्त मृद् हैं वह न्यायसे इंडको चलानेमें समर्थे कमी नहीं हो सकता ॥ ६॥

खौर जो पवित्र जात्मा सत्याचार और सत्युरुपेंका सङ्गी यथायत् नीति शास्त्रके खतुक्त चलनेहारा श्रेष्ठ युरुपेंके सहाय से युक्त बुद्धिमान् हैं बही न्यायस्पी वंडके चलानेमे समर्थ होता है ॥ १०॥

### मुख्य राज्याधिकारी

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वेत्रोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्भति मनु० ॥१२॥१००॥

सब सेना और सेनापवियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिषत्य और सबके उपर वर्ष-मान सर्वाधीरा, राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सम्पूर्ण वेट 'राल्जों में पवीख पूर्ण निवाबाले धर्मात्मा जिते-ट्रिय मुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापित, मुख्य राजा-धिकारी, मुख्य न्यायाधीरा, प्रधान और राजा ये चार सब 'विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहियें।

#### व्यवस्था

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत । श्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मे न विचालयेत् ॥ १ ॥ त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नॅरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयरचाश्रमियाः पूर्वे परिपत्स्याद्दशावरा ॥ २ ॥ भ्रावेदविद्यज्विच्च सामवेदविदेव च। ष्ट्रयवरा परिपज्ज या धर्मसंशयनिर्शये ॥३॥ एकोपि वेदविद्धमें यं व्यवस्येद द्विजोत्तमः। स विज्ञेयः परी धर्मी नाज्ञानाम्रदिवोऽयुतैः ॥ ४ ॥ श्रवतानाममन्त्राखां जातिमात्रोपजीविनाम् । सहस्रशः समेतानां परिपन्तं न विद्यते ॥ ४ ॥ यं वदन्ति तमोभृता मुर्खी धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतघा भूत्वा तद्ववतुननुगच्छति ॥ ६॥ बन्द ( १२ ॥ ११०-११४ )

न्यूनसे न्यून दश विद्वानों कायवा बहुत न्यून हों तो तीज विद्वानोंकी सभा जैसी व्यवस्था करें उस धर्म ऋर्यात व्यवस्था का बहुहुन कोई भी ब करें ॥ १॥

इस समामें चारों वेट, न्यायशास्त्र, निरुक्त,धर्मशास्त्र श्रादि के वेत्ता विद्वान समासद् हों परन्तु वे बढ़ावारी, गृहस्य श्रीर वानप्रस्थ हों तब वह सभा [हो] कि जिसमें दश विद्वानोंसे न्यून न होने चाहियें ॥ २ ॥

श्रौर जिस सभामें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदके जाननेवाले तीन सभामद्द हो के व्यवस्था करें उस सभाकी की हुई व्यवस्था को कोई उल्लंबन न करे॥ ३॥

यदि एक अकेला सब वेदोंका आननेहारा हिजोंने उत्तम संग्यासी जिस धर्मकी व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियोंके सहस्तों लाखों कोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाडिये ॥ ॥॥

जो बहाचर्य सत्यभाषाणादि अत वेदविचा वा विचारसे रहित जनमात्रसे शृद्धया वर्तमान हैं उन सहस्रों मतुर्ध्योंके मिलनेसे भी सभा नहीं कहाती ॥ ४॥

जो अधिवायुक्त मूर्त वेहोंके न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्मको पहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्वोंके कहे हुये धर्मके अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकारके पाप लग जाने हैं ॥ ६॥

इसलिये तीनों अर्थात् विद्यासभा धर्मसभा और राज-सभाओंमें मूर्जोंको कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुपोंका स्थापन करे और सब लोग ऐसे:—

### राजसभासदों के गुण

त्रैंवियोभ्यस्त्रयीं विद्यां दरहनीति च शाखतीम् । स्रान्त्रीचिकीं चारमविद्यां वार्चास्मायं स्रोकतः ॥ १॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितु प्रजाः ॥२॥ दश कामसमुत्थानि तथाएँ। कोधजानि च । च्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत ॥३॥ कामजेषु प्रसन्तो हि न्यसनेषु महीपतिः। नियुज्यतेऽर्थधर्माम्यां क्रोधजेप्वात्मनैव तु ॥४॥ मृगयाची दिवास्त्रप्तः परीवादः स्त्रियो मदः । तौर्ग्यत्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥५॥ पैशन्यं साहसं द्रोह र्रप्यीस्रयार्थदपराम् । चाग्दराहज च पारुष्यं कोधजोऽपि गखोऽष्टकः ॥६॥ इयोरप्येतयोम्<sup>ट</sup>लं यं सर्वे कवर्गा बिदुः। तं यत्नेन जयेन्लोभं तज्जावेतावुभी गर्खो ॥७॥ पानमत्ताः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गखे ॥=॥ दग्रहस्य पातनं चैव वाकपारुप्यार्थदपर्गे । क्रोधजेऽपि गर्गे विद्यात्कष्टमेतित्त्रकं सदा ॥६॥ सप्तकस्याम्य वर्गस्य सर्वत्रैवानपङ्गिषः। पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्यादन्यसनमात्मवान ।।१०।। १४ राजधर्म

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽघो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥११॥

मनु० [ ७ त ४३-४३ ]

राजा श्रीर राजसभाके सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे बारों बेट्रोंकी कर्मोपासना झान विद्याश्रोंके जानने वालोंसे तीनों विद्या सनातन इण्डनोंकि न्याय विद्या श्रास्मविद्या श्रायीत् परमात्माके गुण कर्म स्वभावरूपको यथावत् जाननेरूप नहर-विद्या श्रीर लोकसे वार्चाश्रोंका श्रारम्म (कहना श्रीर पूछना) सीलकर सभावद् वा सभापति होसकें ॥ १ ॥

सब सभासद् और सभापित इन्द्रियोंके जीतने धर्यात् अपने बशामें रखके सदा धर्ममें वर्ष और अधर्मसे हटे हटाए रहे इसिकिये रात दिन नियत समयमे योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राया और सरीर प्रजा है इस) को जीते विना बाहरकी प्रजाको

नार शरार भना ६ इस ) का जात प्यता बाहरका भनाक यशमें स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २॥

हदेश्माही होकर जो कामसे दश और क्रोधसे आठ हुए ज्यसन कि जिनमें फसा हुआ मनुष्य कठिनतासे निकल सके उनको प्रयत्नसे छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥

क्योंकि जो राजा नामसे उत्पन्न हुए दश दुए ज्यसनेंमें फसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि और धर्मसे रहित होजाना है और जो कोषसे; अपन्त हुए आठ जुरे ज्यमनोंमें फंमवा है वह शरीरसे भी रहित होजाती है॥ ४॥ कामसे उत्पन्न हुए व्यसन मिलावे हैं देखे — मृगया खेलना (अज्) अथोत् चौपद खेलना जुझा खेलनादि, दिनमें सोना, कामकथा वा दूसरेकी निन्दा किया करना, स्त्रियोंका अति संग मादक द्रव्य अर्थात् मण, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गांना, यजाना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, गुया इघर उपर धुमवे रहना, ये दश कामोत्यन्न व्यसन हैं ॥ ४॥

क्रोधसे उत्पन्न व्यसनोंगो गिनाते हैं—"पैशुन्यम्" त्रर्थात् चुनाती करना, विना विचारे बलात्कारसे किमीशी स्त्री से दुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्व्या, जर्थात् दूसरेकी बहाई या उन्नति देखकर जला करना, ''बस्या" दोपोंसे ग्रुण, गुणोसें दोपारोपण करना, ''बर्धदूपण'' अर्थात् अपर्मेयुक्त दुरे कामोंसे धनादि का व्यय करना, कडोर वचन बोलना और बिना अप-राध कड़ा वचन वा विशेष दयह देना ये ब्राठ दुर्गुण क्रोधसे उत्पृन्त होते हैं ॥६॥

जो सय विद्वान् लोग कामज और कोषजों का मूल जानते हैं कि जिससे वे सब हुर्गु स मतुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्नसे छोड़े ॥॥।

कामके व्यसनोमे बड़े दुर्गुण एक नदादि श्रर्थात मदकारक दुवर्षों का सेवन, दूसरा पासों श्रादिसे जुआ खेलना, तीसरा

श्रपि यत्सुकरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम्। विशोपतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥२॥ तैः साद्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं मन्धिविग्रहम् । स्थान समुद्यं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥३॥ तेपां स्वं स्त्रमभित्रायप्तपुरलस्य पृथक् पृथक् । समस्तानाञ्च कार्येषु निद्घ्याद्वितमारमनः ॥४॥ श्रन्यानपि प्रकृतीत शुचीच् प्रज्ञानगरियतान्। सम्यगर्थसमाहत नमात्यान्दुपरीचिताच निवने तास्य यावद्भिरिविदार्तव्यता नृभिः। तायतोऽउन्द्रितान दचान् प्रकुर्गीत विचवणान ॥६॥ तेपामर्थे निद्वञ्जीत शूरान दचान इलोद्गतान्। शचीनाकरकर्भान्ते भीरूनन्तर्निवेशने मन् [ ७।४४-८७१०-६२। ]

स्वराज्य स्वदेश से जरपन्त हुए,वेदावि शास्त्रोंक जाननेवाले, शूर्त्वार, जिनका जदम अर्थात् विचार निष्कल न हो श्रोर कुलीन, श्वन्छे प्रकार सुपरीचित, सात व श्राठ उत्तस धार्मिक चतुर "सचिवान" श्रार्थात् सन्त्री करे ॥श॥

क्योंकि विशेष सहाय के जिना तो सुगम कर्म है वह भी एक से करने में कठिन हो जाता है जब ऐसान् है वो मह राज्य- स्त्रियोंका विशेष सङ्ग, चौथा मृतया खेलना ये चार महादुष्ट च्यसन हैं ॥≒॥

१६

श्रीर क्रोधजॉर्म बिना श्रपराध दण्ड टेना, कठोर वचन बोह्मना श्रीर धनाविका श्रन्थायमे खर्च करना ये तीन क्रोधसे उत्पन्न हुए बट्ने दु:खदायक दोप हैं ॥६॥

जो ये ७ दुर्गुंग दोनों कामज श्रीर कोधज होषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अर्थान व्यर्थ व्ययसे कठोर वचन, कठोर वचन से (अन्याय) श्रान्याय से इरड देना, इससे मृगया लेलना, इस से स्त्रियों का श्रास्थन सङ्ग, इससे जुझा अर्थान् धृत करना श्रीर इससे भी अद्यादि सेवन करना वड़ा व्यसन है ॥१०॥

इसमे यह निश्चय है कि हुए ब्यसनमें फसनेसे मर जाना अच्छा है क्योंकि जो छुष्टाधारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ प्राप्त करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दु.त्म नो प्राप्त हो जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फंना यह मर भी जायगा हो भी मुत्रको प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्योंको अचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुए कामोंमें न फंसें और दुए व्यसनोंसे पृथक होकर पर्ममुक्त गुए कर्म स्वमावोंमें सदा वर्च के अच्छे अच्छे काम किया करें ॥११॥

# मंत्रियों के गुए

मीलान् शास्त्रविदः श्र्राँख्यव्यलचान् कुलोद्गतान् । सचिवान्सप्त चार्टा वा शकुर्वीत परीवितान् ॥१॥

श्रपि यत्सुकरं कर्म तद्य्येकेन दुष्करम्। विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥२॥ तैः साद्धै चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् । स्थानं समुद्रयं गुप्ति लञ्धप्रशमनानि च ॥३॥ तेपां स्व स्वमभित्रायमुगलस्य पृथक् पृथक् । समस्तानाञ्च कार्येषु विद्ध्याद्वितमात्मनः ॥४॥ श्रन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्रज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहत नमात्यान्दुपरीचितान् निवर्षे तास्य यावद्रभिरितिकर्तेच्यता नभः। सावतोऽत्रन्द्रितान् दत्तान् अकुर्वीत विश्वत्यान्।।६॥ तेपामर्थे नियुक्जीत शुरान् दश्चान् कुलोद्गतान्। शचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने मनु [ ७। ४४-४७।६०-६२। ] स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए,वेदादि शास्त्रींक जाननेवाले,

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए,वेदादि शास्त्रोंक जाननेवाले, शूर्त्वीर, जिनका सदय अर्थात् विचार निष्कल न हो श्रीर कुलीन, श्वरुद्धे प्रकार सुपरोक्तित, सात व श्वाठ उत्तम धार्मिक. चसुर 'स्वचिदान'' श्रर्थात् मन्त्री करे ॥श॥

क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कर्स है वह भी एक से करने में कठिन हो जाता है जब ऐसान् है तो मह राज्य- कर्म एक से कैंसे हो सक्ता है ? इसलिये एक को राजा और एक की वृद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही वृरा काम है ॥ २ ॥

इससे सभापित को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों कुराल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सिन्ध) मित्रता किसीसे (विष्कृ) विरोध (स्थान) थियांत समय को देराके चुपचाप रहना अपने राज्य की रज्ञा करके वृठे रहना ( समुद्रयम् ) जब अपना उद्दय अर्थात् दृद्धि हो तथ दुद्ध राष्ट्र पर चद्दाई करना (गुप्तिम) मूल राजसेना कीश अर्थि की रज्ञा (लब्धप्रशामनानि) जो न देश प्राप्त हों उस न में शान्तिस्थापन जपद्रवरहित करना इन झः गुखों का विचार नित्यमित किया करें ॥ १॥

विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अंभ्रप्नाय को मुनकर बहुवज्ञानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक होयह करने लगना ॥॥॥ अन्य भी पविज्ञानमा, बुंद्धम न, निरंचस बुद्धि, पदार्थों के

संमह करने में अति चतुर, मुपरोत्तित मन्त्री करे ॥॥

जितने मनुष्यों से गन्यकार्य्य सिद्ध हो सकें उतने स्रातस्य-रिटन बतनानं और बड़े २ चतुर प्रमान पुरुषों को अधिकारी अर्थान नौरर करें ॥ ६ ॥

शन भारर कर ॥ ६ ॥ इनके व्याधीन शरकीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मी में ऋीर भीरु डरने वालों को भोतर के कर्मी में नियुक्त करे॥७॥

### राजदूत

द्तं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्टजः शुचि दचं कुलोट्गतम् ॥१॥ अनुरक्तः शुचिर्दचः स्पृतिमान् देशकालित् । वपुष्मान्वीतमीर्वामी दृतो सज्ञः प्रशस्यते ॥२॥

मनुः [ ७ ६३-६४ ]

जो प्रशस्तित कुल में उत्पन्न चतुर, पिवन, हावभाव और चेष्टा से भंतर इटच और अविष्यत् में होने वाली वात को जानने हारा सर्व शाम्त्रों में विशास्त्र चतुर है, उस दृत को भी इक्ते ॥१॥

वह ऐसा हो कि राज काममें अत्यन्त क्साह प्रीतियुक्त, निध्कपटी, पांचत्रात्मा. चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूतने वाला, देश और कालातुकूल वर्षमान ना कर्षा मुन्दर रूपमुक्त, निर्मय और वड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त हैं ॥२॥

क्सि २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है --

### कार्य विभाजन

श्रमात्ये दराड श्रायत्तो दराडे वैनयिकी क्रिया । नुपतौ कोशराष्ट्रे च दृते सन्धिविषर्ययौ ॥१॥ दत एव हि संघत्ते भिनत्त्येव च संहतान । दतस्तरकुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वान वा ॥२॥ गुदुध्वा च सर्वं तत्वेन परराजचिकीपितम्। तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥३॥ धनुदु<sup>र</sup>र्गं महीद्र्गमन्दुर्गं वार्समेव वा । नुदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्।।४।। एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । शतं दश सहस्राणि तस्माद्द्गे विधीयते ॥॥॥ तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन बाहनैः । ब्राह्मर्ग्रैः शिन्पिमिर्यन्त्रैर्यवसेनोद्केन च ॥६॥ तस्य सध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमारमनः। गुप्तं सर्वत् कं शुभ्रं जलवृत्तसमन्वितम् ॥७॥ तद्घ्यास्योद्धहेद्धार्या सवर्णा लचलान्विताम् । कुले महति सम्भृतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥=॥ पराहितं प्रकुर्वीत षृष्णुयादेव चर्तिवस् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युं वैं तानिकानि च ॥६॥

मतुः [ आ ६४ । ६६ । ६८ । ७० । ७४—७८ ] श्रमात्यको दग्डाधिकार, दरहमें विनय क्रिया श्रमीत जिसमे श्रन्यायरूप दरह न होने पावे, राजाके श्रापीन कोरा श्रौर राजकार्व्य तथा समाके आधीन सन कार्य्य श्रौर द्तुके श्रापोन किसीसे मेल वा विरोध करना श्रपिकार देवे ॥ १ ॥

द्त उसको कहते हैं जो फूट में भेल और मिले हुए दुर्धों को फोड तोड देवे । दृत यह वर्भ करे जिससे शतुक्रोंमें फूट पड़े ॥ २॥

वह समापति श्रीर सन समासन् वा दृत श्रादि यथार्थ से दूसरे विरोधो राजा के राज्यका श्राभित्राय जानके वैसा प्रयस्न करें कि जिससे श्रपने को पीडा न हो ॥ ३॥

इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देशमें ( धतुर्द्व र्गम ) धतुर्धारी पुरुषिसे गहन (महानुर्धम्) मदीसे किया हुचा (ऋतुर्धाम्) जलसे भरा हुचा। (वार्त्तम्) अर्थात् चारीं और वन (नृदुर्धाम्) चारो और सेना रहे (गिरिदुर्धम्) श्रयांत् चारों और पहालें के बीच में कीट बना के सध्यमें नगर बनावे॥ ४॥

श्रीर नगरके चारों श्रोर (ग्राकार) प्रकोट वनारे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक बोर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौके साथ सी दश हजारके साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये श्रवस्य हुर्ग का वनाना उचिव है ॥ ४॥ बह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, बाहन, आह्यस् जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, (ययसेन) चारा घास और जल आदिसे मन्पनन अर्थान परिपूर्ण हो ॥६॥

उसके मध्यमें जल एस पुष्पादिक सब प्रकारने रिस्ति सय ऋतुकों में सुरतकारक रवेतवर्ण अपने लिये पर जिसमें सय राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवाबे ॥७॥

इतना अर्थात् महाचय से विद्या पद्के यहां तक राजकाम करके परवात् सौन्दर्यांकप गुरुपुक्त हृत्यको अतिप्रिय बड़े उत्तम छुत में उत्पन्न सुन्दर लक्षणुक अपने स्वियञ्ज की कन्या जो कि अपने सहरा विद्यादि गुरु कमें स्वभाव में ही उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करें दूसरी मृत्र नित्रयों को अगन्य समक कर होंह से भी न देखे ॥।।

पुरोहित और म्हान्यज्ञ का स्वीकार इसलिये करे कि वे मिलिकात और पहेिष्ट मादि सब राजघर के कर्म किया करें श्रीर माप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे मर्थात वही राजा का सन्ध्योपामनादि कर्म है जो राज दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना श्रीर कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥६॥

### राजकोप

सांवरसरिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् । स्याच्चाम्नायपरी लोके वर्चेत पंतृबन्नूषु ॥१॥

अध्यतान् तिविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्यतः । तेऽस्य सर्वाषयवेचेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥२॥ आहतानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको मवेत् । नृपाखामचयो होष निधिव्यक्षो विधीयते ॥ १ ॥

मञ्जू ।। ७ । ६०-६२ ॥

यार्षिक कर आजपुरुषों के द्वारा त्रहण करे और जो समा-पति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं ये सब सभा चेदातुङ्कल होकर प्रजा के साथ पिता समान वर्ते ॥१॥

उम राज्यकार्य में विविध प्रभारके खभ्यकों को सभा नियत करें इनका यही फाम है जितने ? जिम ? फाम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त्त फर यथावत् फाम करते हैं वा नहीं जो यथानम् करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथानम् करह किया करें ॥?॥

सटा जो राजाओं का नैदश्चारक्ष अन्नय कीप है इसके अचार के लिये जो कोई वयायत् मक्षचर्य से वेदादि आकों की पढकर गुरुकुत से आये उनकामस्तार राजा और मभा यथावत् चरें तथा उनका भी जिनके पढाये विद्वान् होने ।।३।।

### त्तात्रधर्म

समोत्तमाधर्मे राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः । न निवर्षेत संग्रामात् चात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥१॥

माहबेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीवितः । प्रध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्भे यान्त्यपराह्मुखाः ॥२॥ न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम् । नामक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥३॥ न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् । नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ४ ॥ नायुधव्यसनं प्राप्तं नात्तः नातिपरीचितम् । न भीतं न पराष्ट्रतं सतां धर्ममञुस्मरन् ॥५॥ यस्तु भीतः पराष्ट्रतः संग्रामे हन्यते ५रैः । भत्र र्यद्दुष्कृतं किञ्चिनत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥६॥ यञ्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपाजितम् । भर्ता तत्सर्वमादचे परावृत्तहतस्य तु ॥ ७ ॥ रथारवं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पश्विस्त्रयः । सर्वद्रव्याशि कुष्यं च यो यञ्जयति तस्य तत् । = ॥ राज्ञरच दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः । राज्ञा च सर्वयोघेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ६॥

मनु० (७। ८०। ८६। ६१-६७)

राजधर्भ -34

इस बात के करने से राज्य में विधा की चन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होतो है अब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को ऋपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संप्राम में श्राह्मान करे तो स्वियों के धर्म का स्मन्ए करके संपाम में जाने से कमी नियुत्त न हो अर्थान् बड़ो चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे ऋपना ही विजय हो ॥१॥

जो संप्रामों में एक दूसरे को इनन करने की इच्छा करते हर राजा लोग जितना छपना सामध्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे मुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु की जीवने के लिये उनके सामने से हिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु की जीत सके येसे काम करें जैसा सिंह कोध से सामने आकर शस्त्राग्नि, में शीध मस्म हो जाता है वैसे मुर्खवा से नष्ट श्रष्ट न हो जावें ॥२॥

युद्ध समयमें न इधर उधर खड़े, न नपुनसक, न हाय जोड़े हुए न जिसके शिर के बाल खुल गये हों. न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण में हूं" ऐसे को ॥३॥

न सोते हुए, न मुर्जा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुघ से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न रात्र के साथी ॥शा

न आयुध के प्रहार से पीड़ा को आप्त हुए, न दुःखी, न त्रत्यन्त यायस, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष की, मत्पुरुषों के धमें का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मार्रे किन्तु उनको पकड के जो अच्छे हों बन्दीगृह में रस्प दे और मोजन आच्छादन यथावन देवे और जो घायल हुए हों उनकी औपपादि विषिप्वक करे। न उनको ।चढाने न दु स्त देवे । जो उनके योग्य काम हो कराने ।विशेष इस पर ध्यान रक्स्रे कि स्त्री, बालक, इद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र पभा न चलावे। उनके लडके बालों को अपने सन्तानवन् पाले और रित्रयों को भी पाले। उनको अपनी बदिन और कन्या के समान सममे, कभी विषयासिक की नष्टि से भी न देखे। जय राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिनमें पुन थ युद्ध करने की शङ्का नही उनको सरकारपूर्वक छोडकर अपने थ पर वा देश को भेज देवे और जिन में अविष्यत काल में निम्न होना सन्भव हो उनको सरवा चरागर में रक्स्य ॥॥॥

खौर जो पलायन खर्यात् भागे खोर इरा हुचा भृत्य शत्रुकों में मारा जाय वह उस स्त्रामी के अपराध को प्राप्त होकर वर्डनीय होने ॥5॥

श्रोर जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक श्रोर परलोक में सुद्ध होने वालाथा उसको उसका रत्रामी ले लेता है जो भागा हुश्रा मारा जाय उसको कुद्ध भी सुद्ध नहीं होता उसका पुण्य-फ्ल सब नष्ट हो जाता श्रौर उस प्रतिष्ठा को यह प्राप्त हो जिस ने धर्म से यथावत् सुद्ध किया हो ॥७॥

इम व्यवस्था को कभी न तोडे कि जो ? लडाई में जिस जिस भृत्य वा अध्यक्त ने रथ, घोडे, हाथी, छत्र, धन, यान्य, गाय चादि पशु और स्त्रिया तथा चन्य प्रकार के सन द्रव्य चौर भी, तेल चादि के कुप्पे जीते हों वही उस वा प्रहण करें।।=11

परन्तु सेनास्य जन मी उन जीते हुए पदार्थी में से सोलहवा भागराजा को देवें और राजा भी सेनास्य योढाओं को उस धन में से जो सब ने मिलके जीता हो, सोलहवा भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका माग देवे उसकी रजी तथा असमर्थ खडकों का यथायत् पालन करें। जय उसके लडके समर्थ हो जावें तथ उनको यथा योग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की युद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दशुद्धि की इन्ह्या रजता हो वह इस मर्ग्यादा का उल्लयन न करें , | हा।

#### राज्य प्रवन्ध

खलव्यं चैव लिप्मेत लब्यं रचेत्प्रयत्नतः । रचितं चद्व<sup>रे</sup>येच्चैव दृद्वं पानेषु निचिमेत्॥१॥ श्रव्यव्यमिच्छेद्द्यदेन लन्धं रचेद्वेचया । रचितं वद्व<sup>रे</sup>येद् दृद्ध्या दृद्वं दानेन निचिमेत् ॥२॥ श्रमाययैव वचेतं न कथंचन माययो। दुष्येतारिप्रयुक्तां मायान्नित्य स्वसंदृतः ॥३॥ नास्य छिद्र' परो निद्या च्छिद्र'विद्यात्परस्य तु । गृहेन्कूर्म इवाङ्गानि रच्चेद्विवरमात्मनः ॥४॥ वकविचन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् । युक्रवच्चात्रलुम्पेत शशवच्च निनप्पतेत ॥४॥ एवं विजयमानस्य येऽस्य स्यः परिपन्धिनः । तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरूपकर्मः ॥६॥ यथोद्धरति निर्दाता कच्च घान्यं च रचति । तथा रत्ते न्त्रपो राष्ट्रं हत्याच्च परिपन्थिनः ॥७॥ मोहाद्राजा स्वराप्ट' यः कर्पयत्यनपेचया । सोऽचिरादुअरयते राज्याज्जीविताच्च सवान्धरः॥८॥ शरीरकर्पणात्प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । तथा राज्ञामपि प्राग्णाः चीयन्ते राप्ट्रकर्पणात् ॥६॥ राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं निधानमिदमाचरेत । सुसगृहीतराष्ट्री हि पाथिवः सुखमेघते ॥१०॥ इयोरत्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुन्ममधिष्ठितम् । तथा ग्रामशतानां च कुर्योद्राप्ट्रस्य संग्रहम् ॥११॥ ग्रामस्याधिपति क्रुग्योदशग्रामपति तथा । निश्वतीशं शतेशं च सहस्रपविमेन च ॥ १२ ॥ ग्रामे दोपान्सग्रुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् । शंसेद् प्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥ विंशातीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदरेतु । शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥ तेषां प्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैंव हि । राजोऽन्यः सचिवः रिनग्धस्तानि पश्येदतनिद्रतः ॥ १५॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् । उच्चैः स्थानं घोररूपं नवत्राखामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥ ताननुपरिकामेरसर्वनिय मदा स्वयम् । तेपां पृत्तं परिशायेरसम्बग्नाप्ट्रोषु तच्चरैः ॥ १७॥ राज्ञो हि रचाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः। मृत्या भवन्ति त्रायेख तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १= ॥ ये कार्यिकेश्योऽथ<sup>र</sup>मेव गृह्वीयुः पापचेतसः । तेपां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १६ ॥

ये कार्यिकेश्योऽस्थीमें मृह्हीषुः पाप्चेतसः ।
तेपां सर्वस्वमादाय शजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १६ ॥
मतु० [ ७ ॥ ६६ ॥ १०१ ॥ १०६-१०७ ॥ ११०-११० ॥ १२०-१२४ ]
राजा और राजसमा खलठ्यकी प्राप्तिकी इच्छा प्राप्तकी
प्रयत्तसं रक्षा करे, रिखतको बढ़ावे और वढे हुए पनने
वेदियशा, धर्म प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गीपदेशक तथा स्रसम्यै
स्नायोंचे पालनमें लगावे ॥१॥

इस प्रभार के पुरस्पार्थ के प्रयोजन को जाने। आलस्य होडकर इसका भलीभावि नित्य अनुष्ठान करे। दरह से अप्राप्तकी प्राप्तकी इच्छा, नित्य देखने से प्राप्तकी रहा, रांच्त की वृद्धि अर्थात् ज्यानादिसे बढावे और वटे हुए धन को पुर्वोक्त मार्ग में नित्य ज्या करें।।।।।

करापि किसी केसाय छल सेन वर्ते किन्तु निष्यपट होकर समसे वर्षाव रक्ते और निरंथ प्रति अपनी रहा करके रानु के क्यि हुये छल को जान के नियुत्त करे ॥३॥

चोई रात्रु खपने छिद्र खर्यात् निर्मलवाको न जान सके और रत्य रात्रुके छिद्रोंको जानता रहे जेसे क्छुका खपने खगों को गुप्तरराता है येसे रात्रुके प्रवेश करनेके छिद्रको गुप्त रस्खे ॥४॥

जैसे बगुला ध्यानाविध्यत होकर मच्छके पकडनेथे ताकता है वैसे अर्थसमहका विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और यलकी बृद्धि कर शत्रु को जीतने वे लिए सिंह के समान पराहम भरे, चाला के समान दिवस्त शत्रु आहे साथ और समीवर्में

श्राये वलरान शत्रुश्ची से स्स्ताके समान दूर भाग जाय श्रीर परचात उनको छलमे पकडे ॥४॥ प्रमाप्त प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो

परिपर गि अर्थात हाकू लुटेरे हों उनको (साम) भिला लेना (ताम) हुउ देकर (भेद) पोड नोड करके वशमे करे और जो इनमें बशमें न हों नो अतिकठिन वड से प्रशमे करें ॥६॥ जैसे धान्यका निकालने वाला छिलकोंको अलग कर धान्यकी रत्ता वरता श्रयांत टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू बोरोंको मारे और राज्यकी रत्ता करे॥ ७॥

जो राजा मोहसे, ध्वविचारसे व्यवने राज्यको दुर्वल करता है वह राज्य छोर व्यपने बन्धु सहित जीवनसे पूर्व ही शीव्र नष्ट श्रष्ट हो जावा है॥ =॥

जैसे प्राणियंके प्राण शरीरोंको कृषित करनेसे झीए हो जाते हैं वेसे ही प्रजार्शको हुईल फरनेसे राजाश्रोके प्राण श्रर्यात् बतादि वन्युसहित नष्ट होजाते हैं॥ ६॥

इसलिये राजा श्रीर राजसभा राजगर्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुद्र सदा बढता है ॥१०॥

इसलिये दो, तीन, पाच और सी मार्सो के बीच में एक राज्यस्थान रक्ते जिसमें यथायोग्य भृत्य व्यर्थान्कामदार व्यदि राजपुरुषा भी रराकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करें ॥ १२॥

राजपुरुषा का रसकर सब राज्य क काया वा पूर्ध कर ॥ १७॥ एक न आम में एक न प्रधात पुरुष तो रक्स्ते रन्हीं दश आमों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बोस नामोंके ऊपर तीसरा, उन्हीं मो नामों के उपर चौथा और उन्हीं सहस्र नामोंके उपर पाचवा

मो भार्मों के उपर चौथा श्रीर उन्हीं सहस्र मामों के उपर पाचवा पुरुष रहसे श्रार्थानु जैसे आजिश्ल एक माम भे एक पटवारी, उन्हीं दश प्राप्तोंमें एक थाना और दो थानों में एक यदा थाना

श्रीर उन पांच यानों पर एक बहसील श्रीर दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह बही श्रपने मनुश्रादि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥१२॥

इसी प्रकार प्रवश्य करें और आज्ञा देवे कि वह एक न प्रामों का पति प्रामों में निस्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उन २ की गुमता से दश प्राम के पति को विदित करदे और वह दश प्रामाधिपति उसी प्रकार वीस प्राम के स्वामी को दश प्रामों का वर्षमान नित्यप्रति जना देवे ॥१३॥

और धीस मामों का अधिपित बीस मामों के वर्षमान की शतमामिपित को नित्यमित निवेदन करे वैसे सी व मामों के पित आमों के पित विभाग को मित विभाग के पित वि

में सब भूगोल का वर्षमान अनाया करें ॥१४॥ श्रीर एक २ दश २ सहस्र प्रामों पर दो सभापिठ वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा श्रप्यच्च श्रालस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुकर्षों के बामों को सद्दा धूमकर देखते रहें ॥१४॥

बड़े २ नगरों में एक विचार करने वाली सभा का मुन्दर उच्च और विशाल इसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर धनावें उसमें बड़े २ विशावृद्ध कि जिन्हाने विचा से सब प्रकार की परीज्ञा की हो वे बैठका विचार किया घरें किन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो बेसे २ निया और विचा प्रकाशित किया करें ॥१६॥

जो नित्य धूमने वाला समापति हो उसके श्राधीन सच गुन-चर श्राधीन दूतों को तुम्ले जो राज उत्तर और भिन्न न जाति के रहें उतसे सब राज श्रीर प्रजा पुरुषों के सब दोप श्रीर गुण गुप्त रीति से जाना करें जिन का श्रापरात्र हो जनको दण्ड श्रीर जिनका मृण् हो उनकी प्रतिष्ठा सदा क्यिया करे।।१७।।

राजा जिनको प्रजा की श्का का श्राधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीचित विद्वान कुलीन हों जनके आधीन प्राय: शठ श्रीर पर-पदार्थ हर्रनवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रखके उन्हों रहा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस श्र्वा की रहा यथायत् करें ॥१=॥

जो राजपुरुष श्रान्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पद्मपत से श्रन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य क्षड टंकर ऐसे देश में रक्खें कि जहां से पुन लौटकर न आ सके क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाय तो उसको देखके श्वान्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय

राजधम

भावि हो और वे भलीभावि धनादय भी हों उतना धन वा भूमि राज्य वी और से मासिफ वा वाषिक अथवा एक वार मिला करे और जो वृद्ध हो उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान मे रक्यों कि जब तक वे जिये तम तक वह जीविका बनी रहे परचात नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सरकार वा नीयरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके वालक जब तक समये हो और उनकी न्त्री जोवी हो वो उन सबके निर्वाहार्य राजकी और से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी राज वालक हम समये हो और से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी राज वालक हम समये हो और से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी राज वालक हम समये हो आ से स्वाहार्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी राज वालक हम समये हो आ से स्वाहार्य धन सिला करे परन्तु जो उसकी राज वालक हम समये हो साम स्वाहार्य समये हम सिला कर समये हो सिला कर समये हम सिला कर समये हम सिला कर समये हम सिला कर समये हम सिला कर सम्बन्ध हम सिला कर सम्बन्ध स्वाह्य स्वाह्य साम सिला कर सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध हम सिला कर सम्बन्ध साम सिला कर समये हम सिला कर सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध साम सिला कर सम्बन्ध सम्बन्ध सम्याह सम्बन्ध सम्बन

तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषा का योगद्रेम भली

#### क्र

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ना च कर्मणाम् ।
तथावेच्य नृषो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥१॥
यथाल्पाऽल्पमद्रन्त्याऽऽद्यं वार्ग्योकोवत्सपट्षदाः ।
तथाऽल्पाऽऽल्पो ग्रहीतल्यो राष्ट्राह्माज्ञाल्दकः करः ॥२॥
नोष्टिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।
उल्क्लिन्दन्तात्मनो मूलात्मानं तांश्र पीडयेत् ॥३॥
तील्लार्येत सद्दश्र स्यात्कार्यं वील्य महीपतिः ।

तीच्ण्ररचैव मृदुर्चैव राजा भवति सम्मतः॥४॥

राजधर्म : .३४ ८

एवं सर्वं विधायेदमिति कत्त<sup>र्</sup>व्यमात्मनः । युक्तरचैवात्रमत्तरच परिस्त्तेदिमाः प्रजाः ॥५॥

विक्रोशन्स्यो यस्य राष्ट्राब्धियन्ते दस्युमिः त्रजाः । सम्परयतः सभृत्यस्य मृतः स न त जीवति ॥६॥

चत्रियस्य परो ६र्मः प्रज्ञानामेव पालनम् । निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण गुज्यते ॥७॥

मत्तु॰ [७॥ १०० । १२६ । ११६ । १४० । १४२--१४४ ] जैसे राजा श्रीर पर्ने का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होये थैंसे थिवार कस्के राजा तथा राजसमा

राज्य में फर स्थापन करें ॥ १॥ जैसे जोंक यहड़ा फीर भंबरा थोड़े २ सोम्य पदार्थको प्र**हरू** करते हैं चेसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २॥

करते हैं वेसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ श्रतिलोभ से श्रपने वा दूसरों के सुख के मूलको उच्छित्र

श्चर्यात् नष्ट क्टापि न करे क्यांकि जो ब्यवहार और मुल के मूलका छेदन करता है वह श्वरने [को] श्रोर उनको पोड़ा ही देता है।। ३।।

जो महोपति कार्य को देख के ते इस और फोमल भी होने वह दुष्टां पर त.इस चोर श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा व्यतिमाननीय होता है॥ ४॥

इम प्रकार सब राज्य का प्रवन्ध करके सदा इसमें युक्त श्रीर प्रमाद रहित होकर श्रपनी प्रकाका पालन निरन्तर करे।।।।।। जिस भूत्यसहित हेराते हुए राजा के राज्य में से डाक् लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्य और प्राप्पों को हरते रहते हैं वह जानो भृत्य श्रमास्य सहित मृतक है जीता नहीं और महा दृ.ख का पाने वाला है ॥ ५॥

इसलिये राजाओं का प्रजा पालन वरना ही परम धर्म है श्रीर जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा समा नियत करे उसका भोका राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःस को प्राप्त होता है॥ ७॥ उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः। इतान्नित्रीक्षणांश्चाच्च्पं प्रविशेत्स शुमां समाम् ॥१॥ तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः त्रतिनन्द विसर्जयेत । विमुज्य च प्रजाः सर्वाः मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥२॥ गिरिपुष्ठं समान्छ प्रासादं वा रहोगत:। अरुपये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥३॥ यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागस्य पृथग्जनाः।

स कृत्स्नां पृथिनीं भुंवते कोशहीनोऽपि पार्थिन: ॥४॥ मनुः (७।१४४--१४८)

जब पिछली शहर रात्रि रहे तब वठ शौच और सावधान होकर परमेरवरका ध्यान श्रमिहात्र घार्मिक विद्वानोंका सत्सार

हाकर परमश्वरका ध्यान श्राम्नहात्र घामिक विद्वानीका सर भौर भोजन करके भीवर सभामें प्रवेश करे॥ १॥ राजध्मे ३७

यहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे श्रौर उनको छोड़कर मुख्यमन्त्रीकेसाथ राज्यव्यवस्थाका विचार करे ॥ २॥

परचान उसके साथ घूमनेको चला जाय पर्वतको शिखर श्रथवा एफान्त घर वा जंगल जिसमें एफ शलाका भी न हो धैसे एफान्त स्थानमें वैठपर विरुद्ध भावनाको छोड़ मन्त्रीके साथ विचार करे ॥ ३॥

जिस राजाके गृद विचारको कन्य जन मित्तकर नहीं जान सकते क्रार्थात जिसका विचार गरूऔर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवीके राज्य करनेमें समर्थ होता है इसत्तिये क्राप्ते मनसे एक भी काम न करे कि जब तक सभासदोंकी क्रमुमति न हो ॥ ४ ॥

### राजनीति

श्रासनं चैंव यानं च संधि विग्रहमेव च।

कार्य वीच्य प्रयुजीत द्वीधं संश्रयमेव च ॥१॥

संधि तु द्विविधं विद्याद्वाजा विग्रहमेव च।

उमे यानासने चैंव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥२॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तर्येव च।

तथा त्वायतिसंग्रुक्तः संधिज्ञें यो द्विल्ह्यणः ॥३॥

राजधर्म 3=

स्वयंक्रतरच कार्यार्थमकाले काल एव वा। मित्रस्य चैवापकृते डिविधो विग्रहः स्मृत: ॥४॥ एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया । संइतस्य च मित्रेख दिविधं यानप्रस्थते॥४॥ चीग्रस्य चैव ऋमशो दैवात्पृर्वकृतेन वा । मित्रस्य चातुरोधेन डिविधं म्मृतमासनम् ॥६॥ वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये । द्विवर्च कीर्त्यते द्वेषं पाङ्गुरयगुणवेदिभिः ॥७॥ श्चर्यसंपादनार्थं च पीड्यमानः स श्रृक्षाः। साधुप व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥=॥

यदावच्छेदायत्यामाधिवयं भ्रवमात्मनः I तदान्वे चान्पिकां भीडां तदा सन्धि समाश्रयेत ॥६॥

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभृशम्। श्रत्युच्छितं तथात्मानं तदा दुर्वीत विग्रहम् ॥१०॥ यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं वलं स्वकम्। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिष्ठं प्रांत ॥११॥

यदा तः स्यात्परिचीशो बाहनेन वलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकै: मान्न्वयन्नरीन ॥१२॥ मन्येतारि यदा राजा सर्जया यलवत्तरम् ।
तदा द्विधा वलं कृत्वा साधयेत्कार्यमातमतः ॥१३॥
यदा परवलानां तु गमनीयतमो मवेत् ।
तदा तु संश्रयेत् लिग्नं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥१४॥
निप्रदं प्रकृतीनां च कुर्योद्योत्विलस्य च ।
उपसेयेत् तं नित्यं सर्जयत्नर्गुर्कः यथा ॥१४॥
यदि तत्रापि संप्रयेद्दोषं संश्रयकारितम् ।

सुपूर्वमेत्र तत्राऽपि निर्तिशंकः समाचरेत् ॥१६॥

सतुः [ ७॥ १६१-१७६ ] मन राजादि राजपुरपोंको यह वात सहयमें रखने योग्य है जो (आसन) दियरता (यान) शतुसे लड़ने के लिये जाना (सिय) उनसे मेल करलेना (निमह्) दुए रातु खोंसे लड़ाई करना (हीं घ०) दी प्रकार की सेना करके स्वधिनय कर लेना और (मअय) निर्वेश्वताने दूसरे प्रवल राजाका खाअय लेना ये छ. प्रकारके कमें ययायोग्य वार्ष्यको विचार कर उसमें युन करना चाहिये॥ १॥

राजा जो संधि, विषह, यान, श्रासन, द्वैपीभात्र श्रौर राश्रय दो = प्रकारके होते हैं उनको यथायन जाने ॥ २ ॥ (सन्धि ) शत्र से मेल श्रयता उससे विषरोतता करे

परन्तु वर्त्तामान श्रौर भविष्यत्में करने के काम बरावर करता जाय यह दो प्रकारका मेल कहाता है।। ३॥

(विमह) कार्यसिद्धिके लिये उचित समय वा श्रानुचित समयमे रायं किया वा मित्रके अम्बाध करनेवाले शत्र के साथ भिरोध दो प्रकार से करना चाहिये।।४॥

(यान) अवस्थाल कोई कार्य्य प्राप्त होनेमें एकाकी या मित्रके साथ मिलके राजुकी खोर जाना यह हो प्रकारका गमन कहाता है ॥४॥

स्वयं किसी प्रकार कमसे चील होजाय अर्थात निर्वेल होजाय अथवा मित्रहे रोक्नेसे अपने स्थानमें बैठ रहना यह

दो प्रकारका ऋासन कहाता है ॥ ६॥ कार्य्यसिद्धिके लिये सेनापति श्रोर सेनाके दो विभाग

करके विजय करना दो प्रकारका द्वीध कहाता है ॥ ७ ॥

एक विसी ऋर्यकी सिद्धिके लिये विसी बलवान् राजा वा मिसी महात्माका शाख्य लेना जिससे शत्रुसे पीड़ित न हो दो प्रकारया श्राक्षय लेना कहाता है ॥ = ॥

जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करनेसे थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करनेसे अपनी वृद्धि और विजय श्रवश्य होगी तब श्रवंसे मेल करके उचित समय तफ धारज करे। ६॥

जब श्रपनी सब प्रजा था सेना श्रत्यन्त प्रसन्न चन्नतिशील

राजधर्म ४१ जाने जैसे जानेको भी समारे क्यों का से विसर

और श्रेष्ट जाने, वैसे ऋपनेको भी समस्रे तभी शत्रु से विम्रह (युद्ध) कर क्षेत्रे ॥ १० ॥

जब अपने बल अर्थात् सेनाको दुर्प और पुष्टियुक्त प्रसन्न भावसे जाने और शतुका बल अपने से विपरीत निर्देश हो जावे तब शतुको ओर युद्ध करनेके लिये जावे॥ ११॥

जब सेना बल बाहनसे जीए होजाय तब शत्रूष्ट्रोंको धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुन्ना अपने स्थानमे बैठर रहे ॥ १२॥

जग राजा शत्रुको अत्यन्त बल्दाम् जाने तन हिराएण था दो प्रकार की सेना करके ज्याना कार्य सिद्ध करे॥ १३॥

जब आप समक लेने कि खब शाम राजु खोंकी चढ़ाई मुफ़रर होगी तभी किसी धार्भिक बलवान राजाका आश्रय र शीम ले लेवे ॥१४॥

जो प्रजा और श्रपनी सेनाशा के बलका निषद करे श्रथीत् रोके उसकी सेवा सब बल्लोंसे शुरुके सहश निस्य किया

करे॥ १४॥

जिसका श्राथय लेने उस पुरुषके कमोंमे दोष देखे तो यहां भी श्रव्हें प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे ॥१६॥

### विदेश नीति

जो धार्मिक राजा हो उससे बिरोध कभी न करें किन्तु उससे सदा मेल रक्ये श्रीर जो दुष्ट श्रवल हो उसीके जीतनेके लिये ये पूर्वीक श्रयोग करना उचित हैं। सर्वोषायेस्तथा कुर्याचीतिज्ञः पृथिनीपतिः । यथास्पाम्पधिका न स्थुमित्रोदातीनशत्रवः ॥१॥ श्रापति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् । श्रापति सर्वकार्याणां गुणदोषो च । तच्वतः ॥२॥

श्चायस्यां गुखदोपज्ञस्तदात्वे चित्रनिश्चयः । ,श्चतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥३॥ यथैनं नाभिसंदष्धुर्मित्रोदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वे संजिद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥४॥

नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके

मित्र जदासीन (मध्यस्थ) श्रीर शत्र ऋषिक न हों ऐसे सब

उपायों से वर्षे ॥

सब कार्यों मा वर्तभात में क्तंब्य और अविष्यत् में जो न् फरना चाहिने और जो न्याम यर चुके अन सब के यथार्यत। से गुरु दोनों को विचार करें।।न।

परचात् टोपों के निवारण और गुणों की स्मिरता में यहन करें जो राजा भविष्यत् ख्रायीत् खागे करने वाले कमें में गुण टोपों का ज्ञाता वर्षमान में तुरन्त निरचय का कर्ता और क्यें हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है यह श्रुष्ट्रमें से पराजित क्यां नहीं होता ॥३॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयस्त करें कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और रातु को वश में करके अन्ययान करावे ऐसे मोह में कभी न कॅसे यही संत्रेष से विनय अर्थात राजनीति कहाती हैं।।।।।

## युद्धनीति

कृत्वा विधानं मृले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥१॥ संशोध्य त्रिविधं मार्गे पड्विधं च बलं खकम् । सांपरायिककल्पेन यायादरियुरं शनैः ॥२॥ श्रवसिविनि मित्रे च गूढे धुक्ततरो भवेत । गतप्रत्यागते चैव स हि कप्टतरो रिप्रः ॥३॥ दण्डव्यहेन तन्मार्गं यायाच शकटेन वा । वराहमकराभ्यां वा सूच्या ' वा गरुडेन वा ॥४॥ यतब भयमाशंकेचतो विस्तारपेत बलम् । पदुमेन चैव ब्युहेन निविशेत तदा स्वयम् ॥४॥ सेनापातवलाध्यक्षों सर्वदिल्ल निवेशयेत्। यतश्र भयमाशंकेतु प्राची तां कल्पयेहिराम् ॥६॥

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान कृतसंज्ञान समन्ततः । स्थाने युद्धे च क्रशलानमीरूनविकारिणः ॥७॥ संहतान योधयेदल्पान कामं विस्तारयेद वहन । सूच्या वज्रेण चैवैतान् न्युहेन न्युह्य योधयेत् ॥=॥ स्यन्दनारवैः समे युध्येदनुषे नीडिपैस्तथा। वृचग्रन्मावृते चापैरसिचमीयुर्वः स्थले ॥६॥ प्रहर्पयेद् वलं व्युद्ध तांश्च सम्यक परीचयेत । चेप्टारचेव विज्ञानीयादरीन योधयतामपि ॥१०॥ उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्। दुपयेच्चास्य सनतं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥११॥ भिन्धारुचैय तडागानि श्रकारपरिखास्तथा। समबस्कन्दयेञ्चैनं रात्री वित्रासयेत्तया ॥१२॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् । रत्नैश्च पुजवेदेनं प्रधानपुरुपैः सह ॥१३॥ श्रादानमत्रियकरं दानश्र त्रियकारकम् । श्रमीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ।।१४॥ मतु • िणा १८४--१६२ । १६४---१६६ । २०३ । २०४ ]

जर राजा शतुकों के साथ युद्ध परनेको जाये तव अपने राज्य की रहाका अवन्ध और यात्रा की सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, और शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दृवें अर्थात् वारों ओरके समाचारों को देने वाले पुरुषा को शुन्त स्थापन करके शत्रकोंकी और युद्ध करने को जावे ॥श॥

तीन प्रकारके मार्ग अर्यात् एक स्थल (भूमि) में दूमरा जल (समुद्र वा निद्यों) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनावर भूमिमार्गमें रव, ऋष, हाथी, जलमें नौका और आजाशसमें विमानादि वानों से आवे और पैश्ल, रथ, हाथी, घोडे, शस्त्र खानपानगद मामग्रीको वथानत् स य ले बलयुक पूर्ण करके किमी निमित्तको प्रसिद्ध करके शारुके नगरके समीप धीरे धारे जावे ॥ २॥

जो भीतरसे रातुमे मिला हो और अपने साथ भी कपरसे मित्रता रक्ते गुप्तता से रातुको भेद देवे वसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्ते क्योंकि भीतर रातु कपर मित्र पुरुषको बडा रात्रु समम्ता चाहिये॥ ३॥

सब राजपुरपोंको युद्ध रानेकी विद्या सिरामें और क्याप सीरो तथा श्रन्य श्रजावनोंको सिखामें जो पूर्व शिक्ति योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जर शिक्ता करे तब (दण्डन्यूड) दण्ड के समान सेना को चलाये (शक्ट॰) जैसा शक्ट अर्थाम् गाड़ों के समान (बराह॰) जैसे सुवर एक दूसरेके पीढ़ें टीडते जाते हैं और कभी कभी सम मिल ४६ - राजधर्म

कर फुटड हो जाते हैं वैसे ( यकर० ) जैसे मगर पानीमें चलते हैं वेसे सेनाको बनावे ( स्चीन्ध्रह ) जैसे सुईका अप्र-भाग सूहम पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिचासे सेना को बनाने, जैसे ( नोलकरठ ) अपर नीचे फपट मारता है इस प्रकार सेनाको बनावर लडावे ॥ ४ ॥

जियर भय विदित हो उसी श्रोर सेना को फैलावे, सब सेनाके पतियोंको चारों और रखके (पदाव्यृह्) श्रार्थाम् पद्माकार चारों ओरसे सेनाओंको रसके मध्यमे श्राप रहें॥४॥

सेन। ति और वहा यक्त अर्थात् आझाका देने और सेनाके साथ लड़ने वाले वोरोने आठों दिशाओं में रक्ते, जिस और से लड़ाई होती हो डनी ओर सब सेना वा मुख रक्ते परन्तु दूसरी ओर भा पक्का प्रकच रक्को, नहीं तो पीछे वा पार्यकें राजुकी वात होनेका सम्भव होता है ॥ ६॥

को गुल्म व्यर्थात् टड् स्तर्भों के तुल्य युद्धियद्यासे मुशिक्ति धार्मिक स्थित होने और युद्ध करनेमें चतुर भयरहित और जिनके मनमें किसा प्रकार का विकार न हो उनको चारों कोर सेनाके रकरें ॥ ७ ॥

जो थे.डेने पुरुषोंसे बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो िर कर लड़ाने ओर काम पड़े तो उन्हीं को मद्ध फैला देने जब नगर हुमें वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (बक्रव्यूह) जैसे हुआरा गडना होनी

जो समरभूमिमं युद्ध फरना हो तो रथ घोडे और पदातियाँ से और जो समुद्रमें युद्ध करना हा तो नौका और थोडे जलमें हाथियों पर, इस ओर काडीमें बाख तथा स्थल बाल्में तलवार और डालमे युद्ध करें ॥ ६॥

जिस समय युद्ध होता हो उस समय लडनेवालोंको उत्साहित और हिपत करें जब युद्ध बन्द होजाय तय जिससे शौर्य और युद्धमे उत्साह हो यैसे बक्कुत्वोंसे सबके चिक्तको खान पान अध्य शहर सहाय और औपयादिसे प्रसन्न रक्से ज्यूहके विना लडाई न करें न करावे, लडाती हुई अपनी सेना की चेपनों देखा करें कि ठीक न लडाती है वा वपट रसती है।। १०॥

किसी समय उचित समके तो शतु को चारों क्रोरसे घर

कर रोक रक्को और इसके राज्यको पीड़ित कर शत्रुके चारा, न्य्रान्न, जल और इन्यनको नष्ट दृषित करदे ॥ ११ ॥

शत्र [के] तालाव नगरके प्रकोट और खाईको तोड़ फोड है, राजिमें उनको (जास) अय देवे और जीतनेका उपाय करे ॥१२॥

#### सन्धि

जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थान् प्रतिकादि लिखा क्षेत्रं और जो उचित समय सममे तो उसीके वंशस्य किसी धार्मिक पुरुषको राजा करवे और उनमे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञाके अनुरुल अर्थान् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चलके न्यायसे प्रजाका पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रक्ष्मों कि जिससे पुन. उपद्रय न हो और जो हार जाय उसका मन्कार प्रधान पुरुषंके साथ सिलकर रस्तादि उत्तय पदार्थोंके वानसे करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको वन्दीगृह करे तो भी उसका सरकार यथायोग्य रक्ष्मे जिससे वह हारनेके शोकसे रहित होकर आनन्टमे रहे॥ १३॥

क्योंकि समारमें दूसरेका पटार्थ अहरण करना श्रमीति और देना श्रीतिका कारण है और विशेष करके समय पर उचित किया करना और उस पराजितके मनोवान्छित पटार्थोंका देना बहुत एतम है और कभी चसको चिड़ावे नहीं न हंसी और [न] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने तुकको पराजित किया है ऐसा नाजधर्भ ४६

भी कहे, किन्तु श्राप हमारे माई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा मदा करे॥ १४॥

### मित्र के लच्चण

हिरएयभृमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।
यथा मित्रं भूषं लञ्चा कृशमप्यायतित्वमम् ॥ १ ॥
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टम्रकृतिमेन च ।
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥
प्राज्ञं कृतीनं श्ररं च दत्तं दातारमेव च ।
कृतज्ञं धृतिमन्तव्य कष्टमाहुर्रां वृद्धाः ॥ ३ ॥
व्यार्थता पुरुपज्ञानं गौर्यं करुणवेदिता ।
स्थीललच्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥
मनुः [ ७ ॥ २०=२२११]

मित्रका लन्न्ए यह है कि राजा सुवर्ण और भूमिकी प्राप्तिसे यैमा नहीं बढता कि जैसे निज्यल प्रेमयुक्त भविष्यक्री बातोंको सीचने और कार्य निद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्वल मित्रकों मी प्राप्त होके बढ़ता है॥ १॥

वर्मे शे जानने और कृतत अर्थान् क्ये हुए उरकारको सटा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्रको प्राप्त होकर प्रशमित होता है॥ २॥ सटा टस बातको टढ़ रक्की कि कभी बुद्धिमान. उलीन, ग्रूर, बीर, जतुर, ज्ञाता, किये हुएको जाननेहारे और पैर्ण्यवान पुरुषको शतु न बनावे क्योंकि जो ऐसेको शतु बनावेगा वह दु:स्ट पायेगा॥ ३ ॥

उदासीनका लक्षण—जिसमें प्रशंसित गुरा युक्त अच्छे युरे मनुत्यों का ज्ञान, शुर-धीरता और करुणा भी स्पूलल्य अर्थात् अपर २ की वार्तों को निरन्तर झुनाया करें यह उडासीन कहाता है ॥१॥

## दिनचर्या

एवं सर्विमिद्दं राजा सह संगन्त्र्य मन्त्रिभिः ! व्यायाम्याख्वत्य मध्याह्वेभीवतुमन्तःपुरं विशेत् ॥१॥

मनु० [७। २१६]

पूर्वोक्त प्रतःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन कार्यन्तित्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार पर सभा में जा सब भूत्य और सेनाध्यकों के साथ मिल, उनको हाँक पर, नाना प्रकार की च्यूहरिक्ता अर्थात् कवायत् कर करा, सब पोड़े, हाथी, गाय व्यादि [या] स्थान शस्त्र और व्यस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख पर, मच पर दृष्टि नित्य- प्रति देकर को छुद्र उनमें कोट हों उनको निकाल व्यायाम स्राक्त में ना व्यायाम करके-[मध्याह समय] भोजन के लिये "अन्त पुर" व्यायाम करके-[मध्याह समय] भोजन के लिये

श्रीर भोजन सुपरीचित, बुद्धिवलपरावमनंद्रीक, रोगविनाशक श्रानेक प्रकार के श्रान न्यञ्जन पान श्रादि सुगन्यित मिण्टादि श्रानेक रसयुक्त चत्तम करें कि जिससे सदा सुसी रहे, इस प्रकार सय राज्य के कार्यों की उन्तांत किया करें।

# कर लेने का प्रकार

पश्चाशद्भाग ऋदियो राज्ञा पशुहिरखययोः । धान्यानामध्यो भागः वन्त्रो द्वादश एव वा ॥१॥

मनु० ७। १३०]

जो न्यापार परने वाले था शिल्पी को सुन्याँ और वादी का जितना लाभ हो उसमें से पंचासवा भाग, चानल आदि अन्नों में छठा, आठवा ना बाग्हवा भाग लिया करे और जो धन लेने तो भी उस अकार से लेने कि जिससे किमान आदि गाने पीन और धन से रहित होकर हु सन पाने॥१॥

क्यों कि प्रता के धनाह्य आरोग्य सान पान आहि से सम्पन्न रहने पर राजा थी बढ़ी उत्ति होती है प्रता को अपने सम्तान के सहश सुख हैने और प्रजा अपने पिता सहश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा दिसान आहि परिअम नरने नाले हैं और राजा जनका रचक है जो प्रजा न हो तो राजा निसका १ और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे १ दोनों अपने अपने काम में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीहियुम्त जाम में परतन्त्र रहे। प्रजा की साधारण सम्मित के विमद्ध राजा था राजपुरुप न हों राजा की आज्ञा के विमद्ध राजपुरुप था प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थान् जिमको "पोलिटिकल" कहते हैं सन्नेप से कह दिया अब जो बिशोप देराना चाहे वह चारों वेट मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारताटि में देराकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अप्रम और नवमाध्याय आहि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी मंन्नेप से जिखते हैं—

#### न्याय

प्रत्यहं देशहष्टेंस्य शास्त्रहष्टेंश्य हेतुमिः ।

श्रष्टादशसु मार्गेषु निवद्वानि ृथक् पृथक् ॥१॥

तेपामाधमृष्णादानं निच पोऽस्वामिविकयः ।

संभ्य च ममुत्थानं दत्तस्यानपकर्मं च ॥२॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्य व्यतिकमः ।

क्रयविकयानुस्यो विवादः स्वामिपालयोः ॥३॥

सीमाविवाद्धर्मश्र पारुष्ये द्रष्टवाचिके ।

स्तेपं च माहसं चँव स्त्रीसंग्रहण्येन च ॥४॥

स्त्रीपुंधमों विमागश्र स्तुमाह्य एव च ।

पदान्यशदर्शनानि व्यवहारस्थिताविह ॥४॥

एपु स्थानेषु भूथिष्ठं विवादं चरतां नृशाम् । थर्म शारवतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥६॥ धर्मो विद्वस्त्वधर्मे श समां यत्रोपतिष्ठते । शल्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥७॥ मभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वासमंजसम् । श्रव्यवन्वित्र्यम्यापि नरो भवति किन्विषी ।।=।। यत्र धर्मों हाधर्मेख् सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र मभासदः ॥६॥ धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रच्चति रच्चितः। तस्माद्धमों न हन्तच्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत ॥१०॥ वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते बलम् । वृपनं तं विददेवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥११। एक एव सहद्वर्मी निधनेष्यनुयाति यः। शरीरकः समन्नारां सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१२॥ पाडो धर्मस्य कर्चारं पादः साविसमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥१३॥ राजा भवत्यनेनास्त् ग्रुच्यन्ते च सभासदः । एनो गच्छति कर्चारं निन्दाही यत्र निन्धते ॥१४॥ मनु० [ = । ३ = -- १३ --- १६ ] सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र-व्यवहार हेतुओं से निम्मलिखित अठारह विवादास्पट मार्गो में विवार्यपुरु कमाँ का निर्लूथ -प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्तन पावें और उनके होने की आवस्यकता जानें तो उत्तमोक्तर्यनियम बान्धें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥१॥ )

श्रठारह मार्ग वे हैं, उनमें से १—(श्र्यणादान) किसी से श्रयण लेने देने का विवाद। २—(नित्तेष) वरावट अर्थात् किसी ने रिसा के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना १—(अस्पामिधिकय) दूसरे के पदार्थको दूसरा वेच लेवे। १—(मन्भूय च समुख्यानम्) नित्त निताके किसी पर अस्पा-पार करता। १—(दत्तस्यानपकर्म च) दिये हुए पंदार्थ का न देना ॥२॥

६—(वेतनस्यैय चादानम्) वेतन अर्थात् त्रिसीकी "नौकरी" में में लेलेता या कम देना अथवा न देना। ७—(प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विकद्ध वर्तना। 5—(क्रयविक्रयानुशयं) अर्थान लेन देन में कनड़ा होना। ६—पशुके खामी और पालने वालेका कराजा। है।।

. ; १०—मीमा का विवाद । ११—किसी को कठोर दण्ड देना। १२—कठोर वाणीका बोबना ११०—चोरी डाका मारना। १४—किसी काम को बलारकार में करूना गुरु४—किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यक्षिचार होना।।ऽ॥ १६—नत्री श्रीर पुरुष के धर्म में व्यक्तित्रम होना १५— विभाग श्रधान दायभाग में बाद उठना। १६—चतू त्रध्यांत सङ्ग्दार्धा श्रीर समाक्ष्य श्रयात चेतनको दाव में धरके जुआ रोलना। वे श्रठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं।।।।।

इन ज्यवहारों में यहुत से विवाध करने बाले पुरुषों के ज्याय को मनातनधर्म के आश्य करके किया करे अर्थात् किसी का पद्मपात बभी न करे ॥ । ॥

जिस सभा में छावमें से घायल होकर धर्म उपिधत होता है जो उसका शल्य छार्यान् तीरवत् धर्म के कर्लक को निकालना और छाधमें का छेडन नहीं करते खर्यात् धर्मों मान छाथमीं को उरड नहीं [मिलता उस सभा में जितने सभासट् हैं वे सव घायल के समान समके जाते हैं। । ।।।

धामिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे श्रीर जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में , श्रन्याय होते हुए को देखकर मीन रहे श्रथवा सत्य न्याय के विरद्ध बोले वह महापाणी होता है ॥ = ॥

जिस सभा में ऋघमें से धर्म, ऋतत्व से सत्व सम सभा सदों के देखते हुए मारा जाना है उस सभा में सब भृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ६॥

सरा हुआ धर्म सारने वाले का नाश और रिच्चत किया हुआ

४६ राजधर्म

धर्म रसक की रसा करता है इसलिये धर्मका हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले॥१०॥

जो सब पेश्वयों के देने और मुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उसका लोग करता है उसीको विद्वान् लोग दृपल अर्थान् शृद्ध और नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोग करना उचित नहीं ॥ ११॥

इस संसार में एक धर्म ही सुद्धद् हैं जो मृत्यु के परचात् भी माथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सबका संग छूट जाता है ॥ १२ ॥

परन्तु धर्म मा संग कभी नहीं बूटता जब राजसभा में पत्तपातसे अन्याय फिया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उनमें से एक अधर्म के कर्चा, दूसरा साझी, तीसरा समासटों और चौथा पाट अधर्मी सभा के सभापति राजा की प्राप्त होता है। ११३।

जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, डरड के योग्य को दरड और सान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद् पाप से रहित और पवित्र होजाते हैं पापके कक्षी ही को पाप प्राप्त होता है ॥१४॥ सान्ती

त्र्यप्ताः सर्वेषु वर्षेषु कार्याः कार्येषु सान्तिगः । सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वर्शयेत् ॥ राजवर्षे १७

स्त्रीणां साच्यं रित्रयः कुयु<sup>©</sup>द्विज्ञानां सदमा द्विजाः । शृहास्च मन्तः शृहार्णामन्त्रयानामन्त्ययोनयः ॥२॥

माहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च। बाग्दएडयोरच पारुय्ये न परीजेत माबिणः ॥३॥ बहुरवं परिगृह्वीयात्माचिड्येथे नराविपः।

समेपु तु गुणोत्कृषान् गुणहें थे हिजोतमान् ॥॥॥ समन्दर्शनात्माच्यं श्रवणाञ्चेव सिष्पति । तत्र मन्यं त्रुवन्साची धर्माधीभ्यां न हीयते ॥॥॥ साची दृश्युतादन्यहित्रुवन्त्रार्थसमिदि । धवाइनरक्रमभ्येति त्रेत्य स्वर्गाञ्च हीयते ॥॥॥ भ्यभावेनैव यद् व्रुष्टतद् ब्राह्यं ज्यावहारिकम् ।

व्यवाद्दनरकभभ्येति त्रेत्य स्वर्गाच्य हीयते ।।६॥
भ्यभावेर्नव यद् ब्र्युस्तद् ब्राह्मं व्यावहारिकम् ।
अतो यद्भ्यद्वित्र् पुर्धमार्थः तद्पपर्थकम् ॥७॥
समान्तः मानिन्यः प्राप्तानार्थित्रत्यर्थसन्त्रियौ ।
प्राद्विवाकाऽनुगुङ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥८॥
यद् द्वयोरनयोर्वेत्य कार्येऽरिमन् चेष्टितं मियः ।
तद् ब्र्तृत सर्वः सत्येन युष्माकं द्यत्र साहिता ॥६॥
सत्यं साच्ये ब्रुवन्सानी लोकानाष्नोति युष्कलान् ।

इह चानत्तमां कीत्तिं वागेषा ब्रह्मपत्रिता ॥१०॥

सत्येन पूयते सान्धी धर्मः सत्येन वर्द्धते। तस्मात्सत्यं हि वक्तच्यं सर्ववर्षोप्र साविभिः ॥११॥ त्र्यात्मैव ह्यात्मनः सान्ती गतिरात्मा सथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृषां साचिषमुत्तमम् ॥१२॥ यस्य विद्वान् हि बदतः चेत्रज्ञो नाभिशद्भते। तस्मात्र देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥१३॥ एकोऽहमस्मीत्यातमानं यत्वं कल्याख मन्यमे । नित्यं स्थितस्ते हृद्योप पुरुषपापेचिता मुनिः ॥१४॥ मनु० [ यां। ६३ | ६४ | ७२ ७४ । ७४ -४१ । य३ । ४४ । ६६।६१ ] मय वर्णों मे धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित सत्यवाही को न्यायञ्यवस्था मे

भा जानने थाल, लाम राडत सत्यवाडा का न्यायव्यवस्था भ साक्ती नरे इससे विपरीतों को कभी न करे ॥१॥ रित्रयों की साक्ती स्त्री, द्विजों के द्विज, गृहों के गृह श्रीर

रित्रयों की साची स्त्री, द्विजा के द्विज, शृहों के गृह श्रीर श्रन्त्यजों के श्रन्त्यज साची हों॥॥

जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, क्टोर वचन, दरहिनपात रूप खपराध हैं वनमें साची की परीचा न करे श्रीर श्रायावरक भी समर्भे क्योंकि वे नाम सब गुप्त होते हैं ॥३॥

टोनों खोर के साह्यिंगें में से बहुपत्तानुसार, तुल्य साह्यिं । ग्रें उत्तम गुर्था,पुरुष की स्मृही वे ऋतुकूल खौर, टोनों के सार्चा ٠ ٢٤

• राजधर्म उत्तम गुर्खा और जुल्य हों ती दिजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और

यतियों की साची के अनुसार न्याय करे ॥४॥

दी प्रकार के साज़ी होना सिद्ध होता है एक साज़ात् देखने

श्रीर दूसरा मुनने से, जब सभा में पृद्धें तब जो साही सत्य

बोले उस २ को न्यायाधीश व्यर्थ समसे॥ ७॥

घोलें ये धर्महीन और दरड के योग्य न होयं और जो साली

• मिथ्या घोलें वे यथायोग्य इरहनीय हों ॥॥।

जो राजसभा वाकिसी उत्तम पुरुषों की सभा में माझी

देखने और मुनने से विकद्ध वो ले तो वह (खवाड् नरक) ऋर्थात्

जिह्ना के छेड़ने से दू राहर नरकको वर्त्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे परचात् मुख से हीन हो जाये।। ६॥

ं साज्ञी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यव-

हार सम्बन्धी बोले और इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ यचन

जब अर्थी (बादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के मानने सभा के समीप प्राप्त हुए साचियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीरा श्रीर प्राड्वियाक अर्थात् वकील वा वैरिस्टर इस प्रशार मे पूछें ॥ = ॥ - हे साहि लोगो ! इस कार्य में इन दोनोंके परस्पर कमें में जो तुम जानते हो उसको सत्त्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्य में सान्ती है।।धा जो साची असत्य, बॉलता है पहर्जन्मानृतयः में हत्तम जन्म श्रीर वृत्तम्, ब्लोबान्तरीं में बन्न को प्राप्त हो के मुख भोगता है

इस जन्म चा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह घाखो है बढ़ी बेदों में सत्कार और तिरस्कार वा कारख लिसी है। जो सत्य बोलता है वह प्रविच्ठित और मिथ्यावादी चिन्दित होता है।।१०॥

सस्य बोलने से साहां पिया होता श्रीर सस्य ही बोलने से धर्म बढता है इससे सब बर्खों में साहियों को सस्य ही बोलना योग्य हैं ॥११॥

त्र्यातमा का साची आतमा और आतमा की गति आतमा है उस को जान के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साची अपने आतमा का श्रापमान मन कर कार्यात् सत्यभाषण जो कि तेरे आतमा मन बाणों में है बर्ड सत्य और जो इससे विपरीत है यह मिन्याभाषण है ॥१२॥

जिस बोलते हुए धुरूप को विद्वान् चेत्रह व्यर्थान् शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शङ्का को प्राप्त नहीं होता उससे मिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥१३॥

हे करवास्त्र हे इन्हा करनेहारे पुरुष ! जो तृ "मैं छकेजा हु" ऐसा छपने खारममें जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीफ नहीं है फिन्हा जो दूसरा तेरे हृज्यमें खन्तर्वामी रूपसे परमेखर पुरुष पापका देवनेवाला गुनि स्थित है उस परमास्मासे खरकर सदा सहय बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्धयान्मैत्रात्कामात्कोधात्त्रथैव च । श्रज्ञानाद्वालभावाच्च सात्त्यं नित्रधमुच्यते ॥१॥ तस्य दण्डविशेषास्तु श्रयच्याम्यनुपूर्वशः ॥२॥ चोमात्सहस्रद्धः महात्पूर्वन्तु साहमम् । भयाद् हो मध्यमीदरच्यी मैत्रात्पूर्व चतुर्पु शम् ॥३॥ कामादृश्युख पूर्वं कोधात्तु त्रिगुख परम्। अज्ञानाव हे अते पूर्ण प्रात्तिस्यान्छतमेप त ॥४॥ उपम्थग्रुटर जिह्वा हस्तो पाटो च पञ्चमम् । चतुर्नासा च कणा च धन देहस्तथेव च ॥४॥ श्रद्धप्रन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्प्रतः । साराऽपरावी चालोक्य दग्ड दग्ड्ये पु पात्रयेत् ॥६॥ यधर्मदरखन लोके यशोधन कीर्तिनाशनम् । श्रस्वार्यञ्च परत्रापि तस्मात्तन्परिवर्नयेत् ॥७॥ अदर्ज्यान्दर्डयन् राजा दर्ज्यारचैराप्यदर्डयन् ।

एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमन्त बढेत्।

तृतीय धनदर्ग्छ तु वघदर्ग्डमतः परम् ॥२॥ मनु० [ = । ११६—१२४ । १२५ —१२६ ] जो लोभ, मोह, भय, मित्रवा, वाम, त्रोप, खद्वान और बालकपनसे साची देवे वह सब मिष्यासममी जावे ॥ ४॥

त्रयशा महदाग्नाति नरक चत्र मच्छति ॥=॥ त्राग्टराड प्रथम दुर्योद्धिग्दराड तटनन्तरम् । इनमेंसे किसी स्थानमें साची भूठ कोले उसको बदयमाए। श्रानेकविध दरड दिया करे॥ २॥

जो लोभसे भूठी साची देवे तो चससे १४॥८) (पन्द्रह कपये दश षाने ) दण्ड लेवे, जो मोहसे मूठी साची देवे जससे ३८) (तीन रुपये दो जाने ) दण्ड लेवे, जो भयसे मिथ्या साची देवे उससे दे।) (सवा छः रुपये ) दण्ड लेवे, जौर जो पुरुष नित्रतासे

भूठी साज्ञी देवे उससे १२॥) (साढ़े वारह रुपये) द्रव्ह लेथे॥३॥ जो पुरुप कामनासे मिथ्या साज्ञी देवे उससे २४) (पञ्चीस रुपये) द्रव्ह लेवे, जो पुरुप क्रोधसे भूठी .साज्ञी देवे उससे ४६॥ः<) ( छ्यालीस रुपये चीव्ह ज्याने ) द्रव्ह लेवे, जो पुरुप ज्ञानतासे भूठी साज्ञी देवे उससे ६) ( झः रुपये ) द्रव्ह लेवे,

श्रौर जो बाजकपन से मिण्या साची देवे तो उससे १॥-) ( एक रुपवा नी श्राने) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ 'दण्डके उम्थेन्द्रिय, उद्दर, जिल्ला, हाथ, पग, श्रांस, नाफ,

दरड के जस्थेन्द्रिय, उदर, जिहा, हाथ, पग, आंख, नाफ, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दरड हिंया जाता है।। ४॥

परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभसे साईंग देनेम पन्द्रह रूपये दश आने दण्ड जिखा है परन्तु जो अस्यन्त निर्धन हो तो उससे कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और

पुरुष हो उसका ज़ैसा, अपराध हो बैसा हो दंद करे ॥ ६ ॥ -

राजधर्म ६३

क्यों कि इस ससारमें वो अधर्मसे इंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा उत्तेमान और भविष्यतमें और परजन्ममें होने वालं कीतिकानाश करनेहारा है और परजन्ममें भी दु उदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दह किसी पर न करें॥ ७॥

को राजा वर्डानीयोंको न वह और अद्रश्हनीयोंको वरह देता है अर्थान वरह नेने योग्यको होड देता और जिसको द्रश्ह देना न पाहिये उसको द्रश्ड देता है यह जीता हुआ वडी निन्दा को और मरे पाई बडे हु सको प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करें उसको सवा द्रश्ड वेने और अनपराधी को द्रश्ह कमा न देवे॥ मा

प्रथम बालाज वरड चर्चात् एसकी ' निन्दा" दूसरा "धिक्" वरड चर्चात् तुम्मरी धिक्कार है तू ने देसा दुरा काम क्यों किया, तीसरा चससे "धन लेगा" और बौबा "बघ" वरड चर्चात इसको कोडा वा नेंत से मारना वा शिर कट देना ॥॥॥

#### दगड न्यवस्था

येन येन यथाङ्गोन स्तेनो नृषु विनेष्टते । तत्त्वदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिरः ॥ १ ॥ पिताचार्ग्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । नादएट्योनाम राजोऽस्ति यः रत्रधर्मेन तिप्ठति ॥ २ ॥

कार्पापएां भवेदएड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेद्राहुयः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥ श्रष्टापाद्यन्तु शहरय स्तेये भवति किन्विपम् । पोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् चत्रियम्य च ॥ ४ ॥ ब्राह्मसम्य चतुःपप्टिःपूर्णं वापि शतं भवत् । **हिगु**णा वा चतुःपप्ठिस्तहोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥ ऐन्द्र' स्थानमभिन्ने'सुर्यश्रश्राच्यमन्ययम् । नोपेन्तेत चणमपि राजा साहसिकं नग्म् ॥ ६ ॥ वाग्द्रष्टात्तस्कराञ्चीय दरुडेनैव च हिंसतः। साहसस्य नरः कर्त्ता विद्योयः पावकृत्तमः ॥ ७ ॥ साहसे वनिमानन्तु यो मर्पयति पार्थियः। स विनाशं वजस्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ = ॥ न मित्रकारखाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्। समुरस्त्रेत साहसिकान्सर्वभृतभयावहान् ॥ ६ ॥ गरु वा वालगृद्धी वा बाद्यमां वा वहुश्रुतम्। श्राततायिनमायान्तं हन्यादंवाविचारयन् ॥ १०॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति करचन। प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यर्रेत्रीयो निंदुष्टराक् । ृ न साहसिकदरपडघ्नौ स राजा शकलोकमाक् ॥ १२ ॥

मर्चे० [ = । ईइंह<sup>-</sup>-रहेच । इंहह—इंहल । इंहर । इंहर । इंटह ]

श्रीन जिस प्रकार जिस २ श्रद्ध से महुप्योंने विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ श्रद्धको सब महुप्योकी शिक्षाके लिये राजा हरण श्र्यात क्षेदन करटे ॥ १ ॥

चाहे पिता, खाचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र खौर पुरोहित क्यों न हो जो स्वधमें स्थल नहीं रहता यह राजाका श्रवण्ड्य नहीं होता खर्धात् जब राजा न्यायासन पर येठ न्याय करे तब किसीका पद्मपत न करे फिन्तु ययोचित दण्ड वेवे॥ र॥

जिस अपरायमें साधारण मतुष्य पर एक पैसा दयह हो उसी अपराधमें राजाको सहस्र पैसा दयह होवे अर्थात् साधारण मतुष्यसे राजाको महस्र गुणा वयह होना चाहिये मन्त्री अर्थात् राजाके दीवान को आठसी गुणा उससे न्यूतको सातसी गुणा और उससे भी न्यूतको छ: सी गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात् जो एक छोटेसे छोटा मृत्य अर्थात् चपरासी है उमको आठगुणे दय्डसे कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषोंको अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नारा चर देवें जैसे सिंद अधिक और वकरी थोड़े व्यउसे ही वशमें आजाती है इसलिये राजासे केंद्रर छोटेसे छोटे स्ट्य पर्व्यन्त रात्रपुरुपोंको श्रपराधमें प्रजापुरुपोंसे श्रधिक दरह होना चाहिये ॥ ३ ॥

श्रीर वैसे ही जो कुन विवेकी होनर चोरी करे उस शुदको चरी से बाठ गुण्य, वैश्यको सोलह गुण्य, चित्रयको वीस गुण्या ॥ ४ ॥

माहारण पेंसिठ गुणा या सौ गुणा अथवा एकसौ अहाईस गुणा वपट होना पाहिये अर्थात जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसकी अपराधमें उतनाही अधिक दथ्ह होना पाहिये।। १।।

रावयके अधिकारी धर्न और ऐरवर्यकी इच्छा करने वाला राजा बलारकार फाम करने वाले बाकुओं को दश्ट देनेमें एक इन्सु भी देर न परे॥ ६॥

साहसिक पुरुषका सत्त्वण-

जो हुट्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराधने दएड चैनेवालेसे भो साहरू वलात्कार याम करनेवाला है वह ऋशीव पापी हुट हैं॥ ७॥

को राजा माहसमे वर्शमान पुरुषको न दण्ड देकर सहन करता है यह राजा शीवही नाशको प्राप्त होता है और राज्य मैं होय उठता है।। =॥

ं न मित्रता [और] न पुष्पल धनकी प्राप्तिसे भी राजा सब प्रार्थियोको दुःल देनेवाले साहसिकं मनुष्यको बंधन छेदन किये दिनों केमी जिहें॥ हु॥ पाहे गुरु हो, पाहे पुत्रादि वातक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, पाहे श्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रोंना ओता क्यों न हो जो धर्मको छोड़ अधर्ममें वर्चमान दूसरेको विना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे मार ढालना अर्थात् मारके परचात विचार करना चाहिये॥ १०॥

दुष्ट पुरुषों ने सारनेने हन्ताको पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध सारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधीको क्रोधसे सारना जानो क्रोधसे क्रोधकी लडाई है।। ११॥

जिस राजा के राज्यमें न चोर, न परस्त्रीगामी, न हुए वचनको घोलनेहारा, न साहसिक डाक्ट और न दण्डम्न धर्यात् राजानी खाहाया मझ करने वाला है वह राजा खतीव शेष्ठ है।। १२।।

मर्तारं संघयेषा स्त्री स्वज्ञातिगुण्दिष्ता ।
तां रचिमः सादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥१॥
पुमांसं दाह्येत्पापं शयने तस्त्र श्रायमे ।
श्रम्यादच्युरच काम्ठानि तत्र दश्चेत पापकृत् ॥२॥
दीर्घाच्यानि यथादेशं यथाकालक्करो मवेत् ।
नर्दार्तारमु तहियात्ससुद्रे नाग्ति सच्चणम् ॥२॥
श्रहन्यहन्यवेत्तेत कर्मान्तात्वाहनानि च ।
श्रायक्ययौ च नियतावाकरान्कोपमेन च ॥१॥

एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोद्य किन्विषं सर्वे शाप्नोति परमां गतिम् ॥४॥

मनुः [=।।३७१३७२। ४०६।४१६। ४२०]

जो रत्रो खपनी जाति गुएके घमण्डले पतिको होड़ ज्यभिन चार करे उत्तको बहुत स्त्रो और पुरुषोके मामने जीती हुई फुर्तोसे राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १॥

उसी प्रकार व्यपनी स्त्री को ह्योडके परस्त्री वा बेरयागमन करे उस पापीको लोहेके पलङ्गको व्यागसे तथाके लाल कर उस पर सलाके जीतेको बहुत पुरुपोंके सच्मुख अस्म कर देवे ॥ ।॥

प्रस्त—जो राजा वा शानी अथवा न्यायाधीश वा उसकी श्री व्यक्तिचाराहि कुरुमें करे तो उसको कौन वरङ देवे ? उसर—समा अर्थात् उनको तो प्रजापुरुगों से भी अधिक

हएड होना चाहिये।

प्रश्न-राजादि उनसे दण्ड क्यों प्रहण करेंगे।

डत्तर—राजाभी एक पुरयातमा भाग्यशाली मनुष्य है जय इसी को दरड न दिया जाय और वह दरड भइएा न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को क्यों मानेंगे ?

श्रीर जब सब प्रजा श्रीर प्रधान राज्याधिकारी श्रीर समा धार्मिकता से दरह देना पाहें तो श्रकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी ज्यवस्थान हो तो राजा प्रधान श्रीर सब समर्थ पुरुष श्रन्याय में दुब कर न्यायवर्ष की हुबा के सब प्रजा का नारा फर ज्याप भी नष्ट होजार्य ज्यांत् उस रहोक के कर्य को स्मरस्य करो कि न्यायशुक्त दश्ड ही का नाम राजा जीर धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नोच पुरुषदूसरा कीन होगा।

प्रश्न--यह कड़ा दएड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी खग का बनाने हारा वा जिलाने वाला नहीं है इसलिए ऐसा इएड न देना चाहिये।

उत्तर-जो इसको छड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समकते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दरद होने से सन लोग पुरेकान करने से अलग रहेंगे और पुरेकानको छोदकर धर्म मार्ग में स्थित रहे ने। सच पूत्रो तो यही है कि एक राई भर भी यह दरह सबके माग में न बायेगा और जो सुगम दरह दिया जाये तो दृष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम इएड कहते हो वह कोड़ों गुखा श्रधिक होने से कोड़ों गुए। फठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्भ परेंगे तब थोडा २ दर्डभी देना पड़ेगा अर्थात जैसे एकको मन भर दरह हुआ और दूसरे को पाव भर तो पावभर ऋधिक एक मन दर्ग्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध्याय वाम सेट दण्ड पढ़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या सममते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवा छ- ) मन मनुष्य जावि पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन इरड न्यून श्रीर सुगम होता है।

जो तमने मार्ग में समुद्र की राहियां वा नही तथा यहें नहीं में जितना लम्मा देश हो जनना कर स्थापन करें श्रीर महा समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा श्रमुकूल देखे कि जिससे राजा श्रोर वहें ? नोकाश्रों के समुद्र में चलाने वाले होनों कामयुक्त हो वैसी व्यवस्था करें पर-न्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे कूठे हैं श्रोर देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौकासे जाने वाले श्रपने प्रजास्य पुरुषों की सर्वत्र रज्ञासर उनकों किसी प्रकार का वःख न होने देवे ॥ ३॥

. राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी चोड़े आदि बाहुनों को नियत लाभ और खरच, "आकर" रस्तादिकों की खाने और फोप ( राजाने ) को देखा करे॥ ४॥

राजा इस प्रफार सब व्यवहारों को यथावन समाप्त करता फराता हुआ सब पानों को छुड़ाके परमगति मोस सुग्न को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

### संस्कृत में राजनीति

प्रत-संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? उत्तर-पूरी है क्योंकि जो २ मूगोल में राजनीति चलो और घलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका अस्य ज लेख नहीं है उनके लिये:— राजधमे

जो नियम राजा श्रीर प्रजाके सुखकारक श्रीर धर्मयक समर्भे

o?

प्रत्यहं लोकदर्श्य शास्त्रदृष्ट रचहेत्रभिः ॥ मनुः 🗗 ३ ॥

पन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्यों कि जहां तक वन सके वहां तक बाल्यायस्था मे विवाह न करने देवें। युवायस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना। ब्रह्म-चर्यका यथावत सेवन करना कराना। व्यक्तिचार और यह विवाह को बन्द करें कि जिससे शरीर और आरमा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केनल आत्मा का वल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जायं श्रीर शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही चल-.बान पुरुष ज्ञानी और सैंकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय चारमा का नहीं तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सक्ती। पिना व्यवस्था के सब आपस में ही पृट टूट थिरोध लढ़ाई भगड़ा करके नष्ट श्रष्ट हो जायं। इसलिये सर्वदा शरीर और त्रात्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये। जैसा बल श्रीर धुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार श्रीर ऋतिविपया-सक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषत. चत्रियों को दढ़ांग

श्रौर यलयुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट होजायगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि "यथा राजा तथा प्रजा" जैसा राजा होता है बैमी ही उसकी प्रजा होती है। इमलिये राजा और राजपुरुषों को ऋति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से चर्तकर सब के क्षुधारका ट्टान्त वर्ने। यह संसेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष

હર

राजधर्म

वेद, मतुस्सृति के सप्तम, अष्टम, त्वम अध्याय मे श्रीर शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर श्रीर महाभारत शान्तिपर्वके राजधर्म श्रीर श्रापद्धमं श्रादि पुस्तको में देराकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मारडलिक श्रयथा सार्वभीम चक्रवर्धी राज्य करें श्रीर

सममें कि "वयं प्रजापते प्रजा अभून" १८।२६ ( यह यजुर्वेद का वचन है) हम प्रजापति अर्थात् परमेरवर की प्रजा और

परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर श्रत्यवस् हैं वह कृपा परके ऋपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रकृति कराये।

इति श्रीमदयानन्द सरस्यती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकारो सुभाषा-विभूषिते राजधर्मविषये एप्टः समुल्लासः सम्पृष्रः।

# भारतीय स्वतंत्रता को आर्यसमाज की देन

राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निषय में राज्यशास्त्र के विशेषकों ने अनेक बन्यों का निर्माण किया है और उनमे विविध प्रकार के प्रचलित राजनीतिक बादों का सोपपत्तिक प्रतिपादन विया

का श्रेय आचार्य दयानन्द और उनके असर प्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश को है। कल्पना ही नहीं, शष्ट्र के समुन्तत, सुवितसित, सुरुढ और सुविस्तत बनाने के लिये बावश्यक सभी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। भारत की स्ववत्रता से सम्बन्ध रखने वाली कौन सी ऐसी बात है जिस पर ऋषि दयानन्द ने लेखनी नहीं उठाई। भारतीय राजनीति क प्रत्येक पहलू पर धन्होंने विचार किया। देश की तत्कालीन और सम्भावित सभी समन्यात्रों की आर उनका ध्यान गया। राष्ट्रीय महा-सभा कामेस ने १६२७ में पूर्ण स्वराज्य को श्रापना ध्येय स्वीकार किया और सन १६२६ में लाहौर में उसकी प्राप्ति के लिये सचर्ष करने की घोपणा की। इससे पूर्व १६१६ में लयनङ कांग्रेस में लोकमान्य तिलक ने 'स्वराज्य' के जनमसिद्ध श्रिधिकार की घोषणा करते हुए उसे प्राप्त करने का दाया

गया है। श्रवाचीन भारत में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की कल्पना

७४ राजधम किया था। इससे भी पूर्व १६०६ में दादा भाई नौरोजी ने

'स्प्रराज्य' शब्द का उच्चारण किया था । किन्तु ऋाचार्य दयानन्द ने जब 'रवराज्य' का विचार भी किसी के मस्तिपन में नहीं उपजा था "अन्य देशवासी राजा हमारे देश मे न ही तथा हम लोग पराधीन कभी न रहे" इन शक्तों में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। उस समय भारत के लोग सरकार से थोड़ो सी सुविधायँ पाकर ही सन्तुष्ट हो जाना चाहते थे किन्तु महर्षि ने अपने देश शासियों को चेतावनी टी कि "कोई कितना हो यहे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह मर्वोपरि उत्तम होता है। श्रथवा मतमतान्तरों के श्राप्रह-रहित अपने स्त्रीर पराये का पत्तपातशृन्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुरादायक नहीं हो सक्ता ।" सामयिक परिस्थितियों के कारण असन्तुष्ट लोग जो वर्त्तमान शासन को दोपपूर्ण कहते हुए उसकी तुलना में ब्रिटिश शासन को अयस्कर मानते हैं और कभी कभी यहा तक कह बैठते हैं कि 'इससे तो गुलामी ही अच्छी थी' ऋषि के उपर्युक्त शब्दों में निहित उत्कृष्ट भावना को देखें। स्वय वेद ने स्वराज्य के महत्त्व को दर्शाते हुए कहा है 'स ह तत्त्वराज्यमियाय अस्मान्नान्यत्पर-मस्ति भूतम् अर्थात् स्वराज्य से वढकर कोई पदार्थ नहीं। श्राज का ससार महर्षि दयानन्द को एक धर्मप्रचारक

श्रीर समाजसुधारक के रूप में ही जानवा श्रीर मानता है।

राजधर्म ७४

यहुत कम लोग ऐसे हैं जो जनकी राष्ट्रीयता श्रयया देशभिक से परिचित हैं। श्राज जब कि श्रंप्रेज भारत को झोड़ कर चले गये और भारतीय जनता स्वतन्त्रता का रसारवादन कर रहीं हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि एकबार एक अंगरेज कलेक्टर ने स्वामी जा का भाषण सुनने के बाद कहा था कि "यदि श्यापके भाषण पर लोग चलने लग जायें तो इसका परिणाम यह होगा कि हमें श्रयना बधना-योरिया बांधना पढ़िता।"

१६९१ की जनमंख्या के अध्यत भी व्लन्ट ने आर्यसमाज की आलोचना करते हुए लिखा था।

"The Arya Samajic Doctrine has a Patriotic side. The Arya Doctrine and Arya Education alike sing the glories of Ancient India and by so doing arouse a feeling of national pride in its disciples who are made to feel that their country's history is not a tale of humiliation. Patriotism and politics are not synonymous but the arousing of an interest in national affairs is a natural result of arousing national pride."

"श्रार्य समाज के सिद्धान्तों में स्वदेश श्रेम की प्रेरणा है। व्यार्थे सिद्धान्त व्योर व्यार्थ शिक्षा दोनों समानरूप से भारत के प्राचीन गौरव के गीव गांवे हैं। ब्यौर ऐमा करके व्यपने હદ્ राजधम श्रमुयायियों में राष्ट्रिय गौरव की भावना को जागृत करते हैं।

इस शिक्षा के कारण ही वे समकते हैं कि हमारे देश का इतिहास पराभव की कहानी नहीं हैं। देशमिक और राजनाति

पर्यायवाची नहीं हैं किन्तु राष्ट्रिय कार्यों में प्रवृत्ति का होना राष्ट्रिय भायना का स्वोभाविक परिखाम है।" मिस्टर व्लन्ट के कयन को यथार्थता को जानने के लिए महर्षि के इन शब्दों पर ध्यान देना काफी है "यह ऋार्यावर्त देश ऐसा है जिसके सन्श भूगोल में दूसरादेश नहीं है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं। श्रायी-वर्त देश ही सच्चा पारसमिए हैं कि जिसकों लोहेरूपी विदेशी

छुते ही सुपर्ण श्रयया धनाड्य होजाते हैं। सृष्टि से लेफर पाच महस्र वर्षों से पूर्व पर्यन्त आयों का सार्वभीम कनवर्ती अर्थात् भुगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माएडलिक अर्थात् छोटे छोटे राजा रहते थे।" बास्तव में ऋषि हयानन्द श्रपने देशवासियों में यह भावना भरना चाहते थे कि तुन्हारा अवीत अध्यन्त गौरवपूर्ण था। मिरहर ञ्लन्ट के कथनानुसार इस भावना के जागृत होने का अनि-वार्य परिणाम यही है कि तोगों में अपने लोये हुए यैसव की

फिर से पाने की लालसा पैदा हो। हुआ भी वही । लोगों में अपनी गुलामी के प्रति घृणा और स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रोत्साइन मिला। किसी भी मामले में विदेशियों के सामने सिर मुकाना ऋषि को सहा नहीं था। वह लिखते हैं कि ''जब ऋपने राजधर्म ७७

देश में सत्य विद्या, सत्य धर्म. ठीक ठीक स्वधार और परमयोग की सब बातें थीं और खब भी हैं तब विचारिए कि थियोसो-फिरटों की एतट्टेशवासियों के मत में मिलना चाहिए या श्रायाविचियों को वियोसोफिट होना चाहिये।" रहिए के स्वदेश भेम के सामने फांस, अमेरिकां और नियटजालैंड से प्रेरणा पाने वाले वर्तमान भारतीय टेशमणां की राष्ट्रियता कितनी फीकी है। यासव में स्वदेश भाषा, भाव, साहित्य, संस्कृति के भ्रोम के बिना स्पटेश भेम वितकुल थोथा और निर्सीय है। मिस्टर न्लन्ट ने श्रामे वित्ता है:—

"Dayanand was not merely a religious reformer, he was also a great patriot. It would be fair to say that with him religious reform was a mere means to national reform "

"दयानन्द्र फेवल धार्मिक सुधारक ही नहीं थे। यह बहुत यहे देशभक्त भी थे। यह क्हना ठीक ही होगा कि उन्होंने सामाजिक सुधार को राष्ट्रिय सुधार के साधनरूप में ही खपनाया था।"

िमाटर ब्लान्ट ने बहुत ही पते की बात पही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि दवानन्द ने पाखंडों और परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का खंडन इसलिये किया कि इनके रहते हये 'परभ्पर एकमत, एकता, मेल मिलाप या सद्भाव न रहक्द ईंप्यां, होप, विरोध, मतभेंद और लड़ाई मनाझा ही होगा। ऋषि ने वड़े दुंख के साथ लिखा कि "विदेशियों के आर्यावर्ष में राजा ह ७≒ राज-स

के कारण व्यापस की फूट, मतभेद आदि हैं। "जब भाई भाई व्यापस में लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी बाकर पच वन वैदता है।" हमारी जिन कमजोरियों से विदेशियों ने लाभ उठाया है उन्हें दूर करना ही ऋषि दयानन्ट के सण्डनात्मक कार्य की क्षेत्र था।

ब्राह्मसमाज के राहन के प्रकरण को देखने पर यह बात और भी रुप्ट होजाती है। ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाज का इतना ऋषिक रांहन ऋषि ने केवल उनके विदेशीयन के कारण ही किया प्रतीत होता है। यह लियते हैं.—

''इन लोगों में स्वदेश मक्ति बहुत न्यून है। श्रपने देश की प्रशंसा व पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रहा. उसके स्थान पर भरपेट निन्दा करते हैं। ब्रह्मादि ऋषियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना-श्रंग्रेजों के सृष्टि में श्राज पर्यन्त मोई विद्वान ही नहीं हुआ। आर्यावर्शीय लोग सदा से मूर्ज चले आये हैं। उनकी उन्नति कभी नहीं हुई।" इनकी भरसेना करते हुये वह लिखते हैं कि "भला जब आर्यावर्व में उत्पन्न हर हैं ऋीर इसी का ऋन्न जल खाया पिया, ऋब भी खाते पीते हैं तब अपने माता पिता पितामह आदि के मार्ग को छोड़कर दूसरे विदेशी मता पर अधिक ऋठ जाना, ब्राह्मसमाजी और प्राथेनासमाजियों का एतहे शस्य संस्कृत विद्या से रहित अपने यो विद्वान् प्रकाशित करना, इंग्लिश मापा पदके प्रि**वदा**भिमानी होकर फटिति एक मत चलाने मे प्रवृत्त होना मनुष्यों वा स्थिर राजधर्म ७६

श्रीर बुद्धिकारक काम क्योंकर होसक्ता है ? कितने स्वदेशाभि-मानी थे ऋषि दयानन्द ।

यहां पर महिषे टयानन्द ने ब्राह्मसभाजियों के विदेशी मत ईसाइयत की श्रोर भुकाव होने के कारण ही उन्हें इतना फटकारा था। शायट इस और ऐसी श्रन्थ समीजाओं के कारण १६०१ में जन संख्या के श्रध्यक्त मिस्टर बनने जिल्ला हैं:—

"Dayanand feared Islam and Christianity because he considered that the adoption and adaptation of any foreign creed would endanger the national feelings he wished to foster."

"ऋषि दयानन्द को आशोका थी कि इस्ताम और ईसाइयत जैसे विदेशी मतों के अपनाने से टेशवा सेचों की राष्ट्रिय भावनाओं को जिनको वह जागृत करना चाहते वे ठेस पहेंचेगी।"

### ञ्चार्यसमाज श्रीर राजनीति

'तो बन्नित करना चाहो तो श्रार्थसमाज के साथ मिलकर उसके उदेश्य के श्रद्धारा श्राचरण करना स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा, क्योंकि हम श्रीर श्रापको श्रित उचित है कि जिस देश के पदार्थों से श्रपना शरीर बना, श्रद्धा भी, पालन होता है श्रीर श्रापे होगा, उसकी उन्मति तन, <del>-</del>2⊃

श्चिमार है।

मन, धन से सथ जने मिलकर धीति से करें। आर्यसमाज आर्यावर्व देश की हन्तति का नाएए

ख्यायंसमान ख्ययंचर्ने हेश की वन्नति के बारए नहीं होसकता।" द्धार्य समान को एक साम्प्रदायिक संस्था माः द्धार्य के द्ययुं क वाक्यों को ब्वान पूर्वक पहेंगे ह करोग। कि खार्य समान एक सम्प्रदाय नहीं करि संस्था है जिसका गुष्य पहें रेग "संसार का दपकार द्धार्म शारीरिक, खार्सिक खौर सावाजिक हैन-हस महान हहें रेग की पूर्ति के निमित्त खार्यसमा फिल्ने की प्रदेशा द्ययुं क लेरर में है। महिंग ने " मे देश की उन्नति के लिये सबसे खण्डी मंखा दस्तान होगा कि देशकी दन्नति का खर्य राष्ट्र का नहीं रह सकती। वैदिक धर्म अव्रा नहीं है। राजनीति उसका आवश्यक अब्र है। राजनीति सत्यार्थप्रकारा के मुख्य विषयों में है। इसमें ऋषि ने राजनीति को शांतिरिक राजधर्म के नामसे भी पुकारा है क्योंकि वह राज्य शास्त्र को धर्मशास्त्र के ही अन्वर्गत मानते थे। ममुस्मृति के अध्ययन से यह यात और भी समृष्ट हो जाती है कि राजनीति धर्म की विविध शांवाओं में से एक है।

प्रभुष्ठ ।
श्रीयं समाज का विरवास है कि ''वेद सब सस्य विधाओं का पुस्तक है।'' जब ऐसा है तो समाना पड़ेगा कि आर्य समाज जिसकी नीय वेद पर है, वेद की सभी विधाओं का प्रसार एवं प्रचार करने वाली संस्था है। वेद में राजनीति सन्वन्धी झान की कमी नहीं है। सुक के स्क राजनीति से भरे हुए हैं।

यहां तक तो रही सिखान्त की थात। सिकय राजनीति में भी ध्यार्य समाज पीछे नहीं रहा। Indian Unrest के तीराक वेलेन्टाइन शिरोल ने ठीक ही लिखा था कि जहां जहां आर्थ-समाज का जोर है, वहां यहां राजद्रोह प्रथल है। सर्थ प्रथम १८०४ में राजकोट में ध्यार्थ समाज की स्थापना हुई थी। उस समय कांत्र स या किसी धन्य राजनीतिक संस्था का जन्म भी नहीं हुधा था। वक धार्यसमाज की राष्ट्रिय प्रवृत्तियों के कारण उसके खांबकारियों की उसी वर्ष जेल की ह्या राजनी पड़ी थी। धार्य समाज धीर उसकी मंस्थायें बृटिश सरकार के लिए सबसे मारी एत्सा समकी जाने लगीं। गुरुकुल कांगड़ी मन, पन से सम जने मिलकर भीति से करें। इसलिए जैसा श्वार्थसमाज आर्थावर्त देश की उन्नति का कारख है, वैसा दूसरा नहीं होसकता।''

आर्य समाज को एक साम्प्रदायिक संस्था मानने वाले लोग ऋषि के उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगें तो उन्हें पता लगेगा कि आर्थ समाज एक सम्प्रदाय नहीं अपितु सार्थभौम संस्था है जिसका सुख्य बहे रय "संसार का उपकार करना है। अर्थात् शारीरिक, आस्तिक और सामाजिक उन्मति करना" इस महान बहे रेय की पूर्ति के निमित्त आर्थसमाज के माथ मिलने की प्रेरणा अपर्युक्त लेख में हैं। महर्षि ने आर्थसमाज को देश की उन्मति के लिये सबसे अन्द्री मंख्या माना है। कहना न होगा कि देशकी जन्नति का अर्थ राष्ट्र का मर्वाङ्गीण विकास है। प्राय: सुनने में आंता है कि आर्थसमाज विश्वद धार्मिक

संस्था है यास्तय में आर्थसमाज एक धार्मिक संस्था है।
परन्तु जब हम यह कहते हैं तो हमारे सामने धर्म का वह
रूप होता है जिसे महर्षि दयानन्द ने अपनाया है। धर्माऽऽऽगृदयमि.श्रेयसिसिद्धः स धर्मः 'धर्म वह है जिससे अध्युद्य तथा
निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति हो। धर्म के हन्हीं अर्थों में आर्थसमाज
एक धार्मिक संस्था है। जिस धर्म का स्वरूप इतना ज्यापक हो,
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द की के शब्दों में, राजनीति
ही क्या संसार की कोई भी नीति उसकी सीमा से वाहर

नहीं रह सकतो । यैदिक धर्म अध्रुत नहीं है 1 राजनीति उसका अध्यस्यक अङ्ग है । राजनीति सत्यार्थप्रकाश के सुख्य विषयों में हैं। इसमें ऋषि ने राजनीति को राजनीति के अतिरिक्त राजधर्म के

नाम से भी पुकारा है क्यों कि वह राज्य शास्त्र को वर्मशास्त्र के ही अप्तर्गत मानते थे। मनुस्पृति के अध्ययन से यह बात और भी स्पृष्ट हो जाती है कि राजनीति धर्मकी विविध रा।खाओं में से एक हैं।

श्रार्य समाज का विश्वास है कि 'विद सब सत्य विद्यासों का पुस्तक है।' जब ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि श्रार्य समाज जिसकी नीव बेद पर है, वेद की सभी विद्याओं का प्रसार एपं

प्रचार फरने वाली संस्था है। चेद में राजनीति सम्बन्धी ज्ञान की कसी नहीं है। मूक के सूक्त राजनीति से भरे हुए हैं। यहां तक तो रही सिद्धान्त की थात। मकिय राजनीति में

यहा तक ता रहा सिद्धान्त का बात । साक्रच राजनाति म भी आर्थ समाज पीछे नहीं रहा । Indian Unrest के लेएक चेलेन्टाइन शिरोल ने ठीक ही लिखा था कि जहां जहां आर्थ

समाज का जोर है, वहां यहां राजद्रोह प्रवल है। सर्व प्रथम १८७४ में राजकोट में खार्य समाज की स्थापना हुई थी। उस समय कांग्रेस या किसो खन्य राजनैतिक मंस्था का जन्म भी नहीं हुखा था। उक्त खार्यसमाज की राप्ट्रिय प्रवृत्तियों के

कारण उसके ऋधिकारियों की उसी वर्ष जेल की हवा सानी पड़ी थी। श्रार्थ समाज और उसकी संस्थायें गृटिश सरकार के लिए सबसे भारी सतरा समकी जाने लगीं। गुरुकुल कंगड़ी ವಾ वो तो विद्रोह का केन्द्र समभा आताथा। आर्थ समाज आं विद्रोह पर्यायवाची वन गये। बृदिश भारत और रियामती सर्वत्र आर्य समाज के मरकार का कोपमाजन वनना पडा

₹1. .

समाज मन्दिरों पर से श्रोध के भन्डे तक उतारे गये। इतन दुमन होने पर भी श्रार्थ समाज दिन प्रतिदिन श्रागे यदता ई गया । भारतीय स्वातन्त्र्य संवास में श्री श्यामजीकृष्ण वस लाला लाजपतराय, खामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द, भरदा भगतसिंह आदि के नेत्रत्व में जो भाग आर्य समाज ने लिय

वह विश्वविकित है। इतिहास का विद्यार्थी उसे भुता नहं सक्ता । श्रार्थं समाज का कार्यक्रम चहंगुरती था। इसके उपर भार ही नहीं समस्त ससार के धार्मिक तथा सामाजिक सधार का र भार था। राजनीति उसके विशाल कार्यक्रम का एक ऋग थ।

उसकी सारी शक्ति एक ही दिशा में नहीं लग सकती थी। उर समय एक दूसरी मध्या का निर्माण किया जा रहा था जिस एक मात्र लच्य देश की राजनैतिक उन्तति ही था। अर्थ कि द्यार्य समाज को सब ी विश्वों पर ध्यान देना था, कामेस

के उक्त राजनीति में काम किया। श्रार्थ समाज ने श्रपने कार्यप का यह भाग वामें सबी सींप दिया। जनवा उसके पीछे ही ली नालान्तर में आन्दोलन की इस चहल पहल में लोग झान्ति जन्मदाता और स्वराज्य के प्रोरक श्रार्थसमाज को भूल गये किन्तु चार्य समाज निश्चिन्त होकर नहीं बैठा रह राजधर्म 🖂

यद्यपि उसने देश के बाह्य शत्रुकों से युद्ध करने का काय कांग्रेस के कृत्थों पर छोड़ दिया तथापि अन्टर के शत्रुकों से उसका संघर्ष जारी रहा । आपस की फूट, छूतछात, श्रविद्या. सामाजिक कुरीतियां, अन्धविस्वास आदिः शत्रुओं से यह सदा दक्कर लेता रहा। पारस्परिक मतमेदों को दूर करने के लिए उसने शुद्धि और संगठन की नींव डाली, खतदात की दर फरने के लिए उसने अञ्चलोद्धार का बीड़ा उठाया, अविद्या के नारा के लिये स्क्लों और कालेजों तथा गुरुकुलों का जाल विद्याया, सामाजिक कुरीतियों के नाश के लिए अत्यन्त प्रचड आन्दोत्तन किया, अन्य विश्वासों की मिटाने के लिये उसने तर्क का आश्रय लिया, देश के आर्थिक विकास के लिये उसने स्यदेशी के प्रयोग तथा गोरचा आन्दोलन को जन्म दिया, राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रचार किया आदि आदि। एक ओर कांग्रेस का संघर्षत्मक काम जारी या तो दूसरी ओर आर्थे समाजका रचनात्मक कामक्रम चल रहा था। फौन कह सकता है कि आर्य समाज के रचनारमक कार्यक्रम से कांग्रेस के कार्यक्रम की बल नहीं मिला ? अब तो गो सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि नई नई संधारे आर्य समाज के कार्यक्रम के एक एक अंग को लेकर खड़ी हो गई हैं। किन्तु इन सबका श्रीगरोश एक साथ श्रार्य समाज ने किया इससे कोई भी निष्पत्त व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। यह रचनात्मक कार्यक्रम ही भारत की राष्ट्रियता को आर्य समाज की सबसे बड़ी देन हैं। आर्यसमाज राष्ट्रिय संस्था भयस्य है किन्सु वह राजनैतिक दल नहीं।

नो तो विद्रोह का केन्द्र सममा जाता था। आर्थ समाज आंर तिद्रोह पर्यायवाची बन गये। बृदिश भारत आंए रियामता में मर्चत्र आर्थ समाज के सरकार का क्षेपमाजन बनता पड़ा। समाज मन्दिरों पर से ओव के भन्छे तक उत्तरे गये। इतता दमन होने पर भी आर्थ समाज दिन प्रतिदिन आगे बदता ही गया। भारतीय स्तातन्त्र्य संक्षम में श्री स्थामजीकृष्ण वर्मा काला लाजपतराय, स्त्रामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द्र, मरदार भगतिसिंह आदि के नेहत्व में जो भाग आर्थ समाज ने लिया बह्न विस्वविदित हैं। इतिहास का विद्यार्थी इसे भुला नहीं

श्रार्य समान का कार्यक्रम चहुमुगी था। उसके उपर भारत ही नहीं समस्त समार के घार्मिक तथा सामाजिक सुपार का भी भार था। राजनीति उसके विशाल कार्यक्रम का एक श्रार था। उमकी सारी शक्ति एक ही दिशा मे नहीं लग सकती थी। उसी समय एक दूसरी मस्था का निर्माण किया जा रहा था जिमका एम मान लक्ष्य देश की राजनैतिक उन्नति ही था। जब कि श्रार्य गमाज को सब ी विषयों पर ध्यान देना था, कार्यस ने केवल राजनीति में काम किया। बार्य समाज ने श्रपने कार्यभम का यह माग कार्यसको सोंच दिया। जनता उसके पीछे हो ली। नालान्यर मे श्रान्दोलन की इस चटल पहल मे लीग मान्ति के जन्मदाता श्रीर स्वराज्य के प्रोरक श्रार्यसमाज को मूल गये।

किन्तु त्र्यार्थ समाज निश्चिन्त होकर नहीं बैठा रहा।

यद्यपि उसने देश के बाह्य शत्रुओं से युद्ध करने का काय कांग्रेस के कन्थों पर छोड़ दिया तथापि अन्टर के शत्रुओं से उसका संघर्ष जारी रहा । आपस की फूट, छूतछात, अविद्या. सामाजिक कुरीतियां, अन्धविश्वास चादिः शत्रु घों से यह सदा डक्कर लेता रहा। पारस्परिक मतभेदों को दूर करने के लिए उसने शुद्धि और संगठन की नींय डाली, खुतछात की दूर फरने के लिए उसने अछूतोद्धार का बीड़ा उठाया, अविद्या के नारा के लिये स्कूलों और कालेजों तथा गुरुकुलों का जाल विद्याया, सामाजिक बुरीतियों के नाश के लिए अत्यन्त प्रचड चान्डीलन किया, चन्ध विश्वासों की मिटाने के लिये उसने सर्भ का आश्रय लिया, देश के आधिक विकास के लिये उसने स्वदेशी के प्रयोग तथा गोरझा ब्यान्दोलन को जन्म दिया, राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रचार किया आदि आदि। एक और कांत्रेस का संघर्षत्मरु काम जारी था तो दूसरी त्रोर त्रार्य समाजका रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा था। फीन कह सकता है कि आर्य समाज के रचनात्मक नार्यक्रम से कांग्रेस के कार्यक्रम को बल नहीं मिला ? अब तो गो सेवा सघ, हरिजन सेयक संघ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि नई नई संस्थाये आर्य समाज के कार्यक्रम के एक एक झंग को लेकर राड़ी हो गई हैं। किन्तु इन सबका श्रीगणेश एक साथ श्रार्य समाज ने किया इससे कोई भी निष्पत्त व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। यह रचनात्मक कार्यक्रम ही भारत की राष्ट्रियता को श्रार्य समाज की सबसे बड़ी देन हैं। श्रार्यसमाज राष्ट्रिय मंखा भवश्य है किन्तु यह राजनैतिक दल नहीं।

## स्वामी दयानन्द श्रीर रियासतें

भारत नी दुर्दशा पर आसू बहाते हुये ऋषि लिएते हैं—
"अन्य देशों में राज्य करने भी कथा ही क्या कहना किन्तु
आर्यावर्स में भी आर्यों का अध्यस्त, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय
राज्य इस समय नहीं है। जो तुल हैं, सो भी विवेशियों से
पाडाकान्त होरहा है।" पहना न होगा कि यहा 'जो सुल' से

श्रिमियाय भारतीय रियासतों से हैं। यद्यपि रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का श्रकुरा था फिर भी कुछ औरों में ये स्वतन्त्र थी ीं। इस विश्वार से श्रप्टिय ने निश्चय किया कि पहले रिया सतों में सुधार करना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि वेश की जनता का एक बहुत बडा भाग रियासतों में रहता है और थे रियासतें देश के सभी भागोंने पाई जाती हैं। इसलिए रियासतों

का सुधार होजाने पर देश का सुधार करने में बहुत यड़ी सहा-यता मिल सकती थी। उदयपुर में रहते हुए श्री मोहनलाल

विष्णुताल परड्या से स्वामी जी ने एक बार कहा था-"मैं चाहता हूँ कि देश के राजे महाराजे श्रपने शासन में सधार श्रौर सशोधन करें । फिर भारत भर में श्राप सुधार हो

जायगा।" रियासतों के सुधार में भारत भरका मुधार निहित है-

ऐसा सोचकर ही ऋषि ने ऋषना मुख्य कार्यचेत्र राजस्थान को चुना। राजस्थान के केन्द्र अजमेर को उन्होंने श्रपना रेन्द्र भ सत्वार्यक एक १४१। वैठकर लिखा । उदयपुर में ही उन्होंने अपनी उ धिकारियों परोपकारियों सभा की स्थापना की और उद नरेरा को ही उसका सभापति बनाया। वित्तीह में उन्होंने कुल खोलने की इच्छा प्रगट की। आखिर राजस्थान में ईसपर, तेरी इच्छा पूर्ण हो' वहते हुये उन्होंने प्राणी किया। राजाओं के नैतिक पतन और रियासतों की दुदैशा

बनाया। सत्यार्थप्रकाश का ऋधिकांश उन्होंने उदयपुर

स्वामी जी अरयन्त दुःखी थे। वे प्रायः कहा करते थे कि—
"हिन्दू राज्यों की दशा अरयन्त शोवनीय है। वे व के तष्ट होगये होते, परन्तु जितने या जी कुछ भी यचे हुए हैं उनकी रानियों के पतिन्नत धर्म से बचे हुये हैं। यहि राजाओं कर्म पर निर्भर होता, तो कभी का वेहा हुव गया होता।"

कमें पर निभेर होता, तो कभी का वेड़ा हुव गया होता।" जोधपुर नरेश को उनके नैतिक पतन के कारण फटक हुए उन्होंने कितनी निर्भाकता के साथ कहा था कि— "सकन्, राजा कोग सिंह समान समके जाते हैं। स्था

हुए उन्हान कितना निमाकता के साथ कहा था कि—

"राजन, राजा लोग सिंह समान समभे जाते हैं। धार

पर भटकने वाली वेश्या कुतिया के सदश है। धीर शाद ल कृग्या कुतिया पर प्रेम करना और उस पर श्रासक्त होज सर्वथा अञ्चित है। आर्यजाति की जुल मर्यादा के यह सर

विपरीत हैं।' सभी जानते हैं कि स्वामी जी के ये शब्द मृत्यु का कारण बने । बम्बई के एक मापण में ! विषय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि— दम राजधम

इस पत्र से स्पष्ट है कि स्वामीजी ने देशी नरेशों को सुघारने

जैसे पुरुष जितना अधिक जिएं, उतनी अधिक देशोन्नित होती हैं। इस पर आप लोगों को ध्यान अवश्य देना चाहिए।"

के लिए कितना प्रयत्न किया। इसमें तनिक संदेह नहीं कि यदि स्वामीजी का इतनी जल्दी प्राणान्त न हो जाता तो यह ऋपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफल हो जाते । नरेशों का जीवन इतना विगड़ चुका था कि इतने स्वल्प समय में ऋषि वा स्वप्न पूरा होना कठिन ही था । विदेशी शासकों के प्रभुत्व के कारण इस महान कार्य को करने के लिए बहुत अधिक समय श्रीर साधनो को आवश्यकता थी। रियास**तों** के सुधार का पार्य-क्स ऋषि के भारत को 'स्त्राचीन भ्यतन्त्र श्रीर श्रापंड', रापने के व्यापक कार्यक्रम का आवश्यक अग था। यदापि यह उनके जीवन काल में पूरा न हो सका तथापि ऋषि की भावना जोर पम इती गई श्रौर रियासतों मे जागृति एवं प्रगति पैदा हुई। रियासतों भी समस्या एक बहुत बड़ा प्रश्न था। इस महान् प्रश्न को हल करने के लिये सबसे पहला प्रयत्न ऋषि दयानन्द ने किया था—जार र् ने । गर्व ही नहीं। इस श्रार्य समाज 🖥 सकिय भाग 5 लिया। ५० । एव। ि खता में गये A Sec.

इसके

पहुँचाने का प्रयस्त किया। दिल्ली दरवार के खबसर पर इन्हीर नरेश तथा कुछ खन्य नरेशों ने मिलकर यह यहन किया था कि समस्त देशी नरेशों का एक सम्मेलन वरके स्वामी जी का उपदेश कराया जाये। खपने न्यक्तिमत सम्बन्धों के खाधार पर ही स्वामी जी ने सहाराजा प्रतापसिंह जी की एक अस्यन्त महस्वपूर्ण पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा था:—

"श्री मान्यवर गृर महाराज श्री प्रतापसिंह जी !

श्रानिन्दित र ने। यह पत्र वावा महाराय के हिट-गोचर भी

र रा वीलिए। मुक्ते इस बाव का बहुत रोक है कि भीमान्
जोधपुराधीश श्रालस्य श्रादि में वर्तमान हैं श्रीर श्राप तथा श्राम
महाराय रोगी शबीर बाले हैं। इस राज्य में सोलह लादा से
श्राधिक महुष्य बसते हैं। उसके र स्त्रण तथा कल्याण का भार
श्राप लोग उठा रहे हैं। उसका सुधार या विगाइ मा श्राप तीन
महारायों पर निर्भर हैं। तथा विशाप लोग श्रपने शार्रर की
रोग से र स्त्रा फरने तथा श्रायु बदाने के काम प्यहन श्रक्ष

"मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दिनवर्ष्या मुक्त से सुधार लाँ, जिसमे मारवाड़ का तो क्या अपने आर्थावर्त देश भर का कल्यास करने में आप लोग प्रसिद्ध हो जायें। आप जैमे योग्य पुरुष जाता में बहुत थोड़े जन्मते हैं और जन्म लेकर भी बहुत स्वरूप प्रायु सोगते हैं।

"इसके हुए विना देश का सुधार कभी नहीं होगा। आप

"इस देश के राजाओं के अवनित श्रीर दुःस्य का कारण, ' उनके मुर्ख श्रीर हुए मध्ये हैं। यदि हमारे राजाओं की ऐसी दशा खौर बुद्धिन होती तो खाज हमारो और हमारे देश की भी यह दीन हीन हशा न होती। वास्तव में इस देश की खनति और पतन का कारण ऐसे राजे गईम ही हैं जो दिन रात प्रजा के धन को नाच समाशों और ज्यर्थ के दानों में उड़ाते हैं। वे अपनी शारीरिक शिनत और मानसिक म्हति को लेकर किसी काम के नहीं रहते। इनके प्रमाय और अन-भिक्षता से राज्य के प्रवत्य में वहीं खठवयश्या हो जाती हैं। फिर नये र बखेड़े खड़े होते रहते हैं।"

ऋषि के इनं थोड़े से राह्वों में रियासती प्रजा के कहों, जनता के धन के अपन्यय, राजाओं की प्रजा के प्रति उपेचा, उनके नैतिक पतन श्रीर इस सबके तिए मंत्रियों के उत्तरदायिक का कितना विशष्ट चित्रण है।

यह सच है कि स्वामी जी ने रियासतों के सुधार के लिए इस रूप में कोई आन्दोलन नहीं किया जिस रूप में प्रजा मरहलों द्वारा किया गया। उन्होंने पत्तों को सींबने के स्थान में जड़ को सींचना रुचित समका। इस निमित्त उन्होंने राजाओं के साथ न्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने मेवाड़, जबपुर, शाहपुरा, भरतपुर, रीधां, ग्वालियर, धौलपुर, इन्दौर, जोधपुर, आदि सभी राज्यों का दौरा करके चहां के नरेशों के कानों तक अपना सन्देश राजधर्म ६७

पहुँचाने का प्रयत्न किया ! दिल्ली दरवार के खबमर पर दुल्हीर नरेश तथा कुछ खल्य नरेशों ने मिलकर यह यत्न किया था कि समस्त देशी नरेशों का एक सम्मेलन रुरके स्वाभी जी का उपदेश कराया जाये ! खपने न्यानगत मम्बन्धों के खाधार पर हीस्वामी जी ने महाराजा प्रतापसिंह जी को एक अत्यन्त महस्वपूर्ण पत्र लिया ! पत्र में उन्होंने लिया था:—

"श्री मान्यवर शर महाराज श्री प्रतापसिंह जी।

आनान्यदर गुर सताराज आ अतानासह जा।
आनन्दित रंगे। यह पश्र वाचा महाराय के दिए गोचर भी
नरा दीतिए। मुक्कें इस बात का बहुत रोक है कि शीमान्
जीधपुराधीश श्वालस्य श्वादि में वर्तमान हैं और आप तथा वाचा
महाशय रोगी शरीर वाले हैं। इस राज्य में सोलह लात स अधिक मनुष्य बसते हैं। उसका मुधार या विगाइ मः आप तीन महाशयों पर निर्मर है। उसका मुधार या विगाइ मः आप तीन महाशयों पर निर्मर है। तथापि आप लोग अपने शरीर की
रोग से रला करने तथा आयु बढ़ाने के काम प बहुन श्वरूप ध्यान देते हैं। यह बात कितनी शोचनीय है।

"मैं चाहता हूं कि खाप अपनी दिनचर्या मुकसे सुधार लें, जिससे मारवाड़ का तो क्या खपने खार्यावर्त देश भर का . कल्याए करने में थाप लोग प्रसिद्ध हो जायें। खाप जैसे योग्य पुरुप जगत् में बहुत थोडे जन्मते हैं और अन्म लेकर भी बहुत खल्प जाग्र भोगते हैं।

"इसके हुए विना देश का सुधार कभी नहीं होगा। आप

जैसे पुरुष जितना ऋधिक जिए, उतनी ऋधिक देशोल्लति होती है। इस पर आप लोगों को ध्यान अवश्य देना चाहिए।"

इस पत्र से स्पष्ट है कि स्वामीजी ने देशी नरेशों की मधारने के लिए कितना प्रयत्न किया। इसमें तनिक सदेह नहीं कि यदि स्वामीजी का इतनी जल्दी प्राणान्त न हो जाता तो वह श्रपने प्रयत्न में बहुत शुक्ष सफल हो जाते । नरेशों का जीवन इतना विगड चका था कि इतने स्वरूप समय में ऋषि का स्वप्न पुरा होना कठिन ही था । विदेशी शासकों के प्रभुत्व के कारण इस महान कार्य को करने के लिए बहुत ऋधिक समय और साधनों की आवश्यकता थी। रिवासतों के सुधार का कार्य क्रम ऋषि के भारत की 'स्त्राधीन स्त्रतन्त्र और श्रासड', रखने के व्यापक कार्यक्रम का आवश्यक अगथा। यद्यपि यह उनके जीवन काल में पूरा न हो सका तथापि ऋषि की भावना जोर पक्रती गई श्रोर रियासतों मे जागृति एव प्रगति पैदा हुई। रियासतों भी समस्या एक बहुत बढ़ा प्रश्न था। इस महान् प्रश्न को हल करने के लिये सबसे पहला प्रयत्न ऋषि दयानन्द ने किया था-त्रार्यसमाज को इस पर गर्व है । गर्व ही नहीं, श्रार्य समाज ने रियासतों के सुधार म सकिय भाग लिया। पटियाला, घोलपुर तथा हैदरातान आदि रियासती में श्रार्थ समाज द्वारा प्रजा के मानीर्फ़ हिला ला. रहाई किये गये श्रान्दोजन इसके सार्क हो।

दद राजधम

जैसे पुरुष जितना ऋषिक जिएं, उतनी ऋषिक देशोक्षति होती है। इस पर ऋाप लोगों को ध्यान ऋषश्य देना चाहिए।"

इस पत्र से स्पष्ट है कि स्वामीजी ने देशी नरेशों को सुधारने के लिए कितना प्रयत्न किया। इसमे तनिक संदेह नहीं कि यदि स्वामीजी का इतनी जल्दी प्राणान्त न हो जाता तो वह अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफल हो जाते । नरेशों का जीवन इतना विगड़ चुका था कि इतने स्वरूप समय में ऋपि का स्वप्न पूरा होना कठिन ही था । विदेशी शासकों के प्रभुत्व के कारण इस'महान् कार्य की करने के लिए बहुत अधिक समय श्रौर साधनों को श्रावश्यकता थी। रियासदीं के सधार का कार्य-कम ऋषि के भारत की 'स्वाधीन स्वतन्त्र खौर खरांड', रराने के व्यापक कार्यक्रम का आवश्यक अग था। यद्यपि वह उनने जीवन काल में पूरान हो सका तथापि ऋषि की भावना जोर पवड़ती गई श्लीर रियासतों मे जागृति एवं प्रगति पैदा हुई। रियासतों भी समस्या एक बहुत बड़ा प्रश्न था। इस महान् प्रश्न को हल करने के लिये सबसे पहला प्रयत्न ऋषि दयानन्द ने किया था-आर्यसमाज को इस पर गर्व है। गर्व ही नहीं, श्रार्य समाज ने रियासतों के सुधार में सिक्रय लिया। पटियाला, घौलपुर तथा हैंद<u>रावाद</u> त्रादि रियासती में आर्थ समाज द्वारा प्रजा के अगिरिक हिता हो, रहीर्थ किये गये आन्दोलन इसके सार्व ही